#### शानमण्डल प्रन्थमालाका ग्यारहवाँ प्रन्थ

## जापानकी राजनीतिक

## शगति

(संवत् ११२४—११६६तक)

बेखक

## डाक्टर जार्ज एत्स्रुजीरो उयेहारा,

बी. प (बाशिगटन्) डी. एस-सी (लपडन)

ं अंगरेजीसे भाषान्तरकार पं॰ लक्ष्मण नारायण गर्दे

> काशी ज्ञानमण्**र**त कार्यालय

> > १६७६ प्रकारकी पुस्तके मिलनेका पढा कर्न पदा स्वापन सुपत, 1921 हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस

#### মকাত্ৰ-

रामदास गीए एम. ए.

व्यवस्थापक हानमग्रहस कार्याहर, काशी

[१ म एं० २०००-१६४६]

[ मूरू जिल्ल ३॥=) ]

## सर्वाविकार रच्चित

10 276

गुद्रक गणपति कृष्ण गुर्जर श्रीतस्मीनारायस प्रेस, फाशी

#### सम्पादकीय वक्तव्य

किए लन्दन विश्वविद्यालयमें जापानके राजनीतिक विकासपर एक विद्यसापूर्ण निवन्ध पढ़ा था। वह सं० १६६७ विकासपर एक विद्यसापूर्ण निवन्ध पढ़ा था। वह सं० १६६७ विक्रमें पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। ज्ञानमण्डलके संचालक श्रीमान बावू शिवप्रसाद गुप्तके आदेशसे इस प्रन्थ-रक्षका त्मारे मित्र पं० लक्ष्मण नारायण गर्देने जो अब दैनिक भारत-मित्रके सम्पादक हैं—श्रंग्रेज़ीसे उत्था किया। जब ज्ञानमण्डल-ास प्रेस न था तभी इसका छपना श्रन्यत्र आरम्भ हो ा था, पर अनेक विद्य वाधाओं के कारण पुस्तक एक खंड प्रकर कक गयी थी। श्रव यह पूरी की गयी है। "देर श्रायद दुरुस्त श्रायद" की कहावतके श्रमुसार पाठकोंको पुस्तक पसन्द श्रायी तो मण्डल सारा परिश्रम श्रीर व्यय सुफल समसेगः।

इसके पहले खराडके सम्पादनका श्रेय श्रीयुत श्रीप्रकाश-तथा श्रीमान पं० पद्मसिंह शम्मांको ही है शेवके सम्पादन कार्य्यमें, पूफ संशोधनादिमें हमें पं० जयदेवजी विद्यालक्कारसे बरावर सहायता मिली है, जिसके सिए हम इन मित्रोंके कृतश हैं।

श्रीकाशी। १ मेप १६७=

रामदासा गौड़ सम्पादक



#### १-ऋगोल

क्रुप्रचीन जम्बृद्धीपके और श्राजकलके एशिया महाद्वीपके श्रत्यन्त पूरवमें जापानका साम्राज्य है। कमचटका-के दित्तिणी सिरेसे लेकर फिलिपाइन द्वीपलमृहके उत्तर सौ मीलकी दूरीतक प्रशान्त महासागरमें कुछ टेढ़ें मेढ़े देखील टापू परस्पर मिले जुले हैं जिन्हें जापान द्वीपपुञ्ज कहते हैं। इसके पश्चिमोत्तरमें श्रखोट्स्क लमुद्र, जापान समुद्र श्रीर पूर्वी समुद्र है श्रीर दक्तिण-पूर्वमें प्रशान्त महासागर है। उत्तरमें कुरील द्वीपपुक्ष है। दक्षिण पश्चिममें शास्त्रालीन द्वीप-माला है जिसको जापान द्वीपमालासे केवल परुष नामक जलडमरुमध्य अलग करता है। जापान द्वीपमालामें चार द्वीप मुख्य हैं-येज़ो (वा होकायदो) होंदो (वा निष्पन), शिकोकु श्रीर किउशिउ। किउशिउसे दक्तिए लिउकिउ वा लुचु टापू हैं जो अपना सिलिसला फारमोसा द्वीपतक पहुँ-चाते हैं। यह फारमोसा द्वीप भी सं० १६५२में चीनसं जापानके साम्राज्यमें श्रा गया है। जापानका विस्तार लगभग पौने दो लाख मीलके है जो हमारे बङ्गाल श्रीर बिहारके वरा-बर होता है। मुल्क ऊवड़ सावड़ छोर पहाड़ी है। जागते छौर सोते ज्वालामुखी पर्वतीसे भरा है। दारम्वार भूकम्प हुआ करता है। भूकम्पों अगर कोई हिस्ला प्रायः वसा रहता है
तो वह उत्तरीय भाग है। इन्हीं भूकम्पोंके उरले वहाँ मकान
ककरीके जनावे जाते हैं जो दो मंजितले ज्यादा ऊँचे प्रायः
नहीं होते। कई पर्यत दस वारह हज़ार फुट ऊँचे हैं। टापुके
किनारे इतने टेढ़े मेढ़े और असम हैं कि समुद्रका किनारा
नगभग अठारह हज़ार मीलके मिल जाता है। निद्याँ छोटी
हैं पर अत्यन्त वेगवती हैं। गरिमियोंमें यरफ़के गलने और पानी
करलनेले दड़ी तीन वादवाली धारा वहने लगती है। इनसे
किचाई अच्छी होती है पर इनमें जहाज़ नहीं चलते। कितकम, तोनी, शिनानो, किसो और इशिकारी प्रधान "गव"
अर्थात् निद्याँ हैं। होंदोंमें जापानकी सबसे बड़ी भील है
किसे "बीवा" कहते हैं।

ऋतुषाँमें वड़ा अन्तर है। मुख्य टापुत्रोंमें जाड़ा इतना फड़ा पड़ता है कि फभी कभी पारातक जम जाता है। गरमी महुष्यके रक्तकी गरमीतक पहुँच जाती है। ४० इंचले लेकर १५० इंचतक वर्षा भी हो जाया करती है। सबसे अधिक गरमी असाढ़ सावन और भादोंमें पड़ती है। दिखन पूरविक को कि लगी हुई उत्तरी प्रशान्त महासागरकी एक धारा पहती है जिसे जुरोशिया (इन्णा धारा) कहते हैं। इसी लिए दिखन-पूर्वी भाग पिंधमोत्तरकी अपेना अधिक गरम रहते हैं। गरमीमें वड़ी भयानक ववंडरों और वगूलोंवाली आँधी उठा करती है जो शरद ऋतुके आते आते वहुत हानिकारक हो जाती है। यहाँ पाताल और जम्बूहीप (अमेरिका शीर पिंश्वया) दोनोंके जन्तु पाये जाते हैं जिससे निक्षय होता है कि किसी खुगमें जम्बूहीप और पाताल दोनोंसे ये टाफु सिटी हुए थे। वनस्पित्वींका भी पही हाल है। जापानी प्रापः

मछली भात बाता है। चायकी भी यही चाल है। चायकी खेती भी पहुतायतले होती है।

#### २–समाज

शहरों के रहनेवाले ख़ासे विलायती हो गये हैं। पश्चिमी सभ्यताकी कोई चीज नहीं जिलका वहाँ प्रचार न हो। वही चटक सटक, वही तूमतडाक, वही शान, वही श्रानवान। नागरिक जापानी फिरिक्सियोंकी पूरी नकल करता है और श्रपनी प्राचीन सभ्यताको प्रायः स्त्रो यैठा है। पर गाँववाले श्रभी बहुत कुछ पुरानी सभ्यताफो सँभाले हुए हैं। जापानकी भौगोलिक दशा भी उसकी प्राचीन सभ्यताका रचक है। घरोंमें चटाइयोंके सिवा क़र्सी मेजकी चाल नहीं है। जापानी श्रपनी थाली अपने सामने चटाईपर रखकर भोजन करता है। श्रिधकांश गरम हम्मामीमें नहाते हैं जो मैदानमें वने हुए उवलते जलाशय हैं। जापानियोमें वहे कुटुम्बोकी प्रथा नहीं है। बड़ेसे वडा क़टुम्य प्रायः पाँच छः प्राणियोंका होता है। जापानियोंमें वड़ी जातियोंके लोग प्रायः गोरे कुछ पीला-पन लिये होते हैं, चेहरे लम्बोतरे, श्राँखें कानकी तरक तिरबी चढ़ी हुई भीर मुँहका घेरा छोटा होता है। कदमें जापानी लम्या नहीं होता। ऊँचाई प्रायः सवा पाँच फुटसे अधिक नहीं होती। शारीरिक श्रवस्था उनकी श्रव्छी नहीं होती। प्रायः दुवले और कमज़ोर होते हैं। छोटी जातियोंके लोग कुछ साँवले होते हैं, आँसे सीधी होती हैं और शरीरकी बनावटमें मज़यूत होते हैं। जापानियोंका सिर प्रायः कुछ बड़ा होता है।

मर्द रेशमी या स्ती कुर्ता और किमोगो (जापानी चोला)

पदनते हैं। जमरमें रेखभी कमरवन्द पँधा रहता है। शीत-जालमें कई किमोनी एक दूसरेके अपर पहन लेते हैं। श्रीर करके अपर 'जाजामा' या हार्सी (जापानी कोट) पहना जाता है। यह बड़ा कोट घरमें रहनेके समय उतार देते हैं। कियां श्रन्दर एक चोला पहनती हैं, अपरसे 'किमोनो' पहन नेती हैं शोर कमरमें डेढ़ फुट चौड़ा कमरवन्द (शोवी) किमोनो के भी अपर बाँध लिया जाता है। श्रीरतें वालोंमें खूब तेल जगाकर खुएडीदार लम्बी सूर्योंसे श्रयने वालोंको बढ़ी शच्छी नरहते खँबार लेती हैं। एक घार पालोंको गूँथकर सातवें दिन खोतती हैं। केशवाशको ढीला न होने देनेके लिए गर्दन के मावदी एक खुड़ी हुई लकड़ीकी पट्टी लगा लेती हैं।

जापानी लोग खभावसे ही खुले दिल, मसद, विचारवान् सहिष्ण और पड़े मिनव्ययी होते हैं। जापानमें स्त्री पतिका यन समसी जाती है।

जापानकी सादादी १३७५ वि०में लगभग पौने छः करोड़ भी। भी पुनरीकी संख्या सायः बरावर ही समक्षना चाहिए।

#### ३—शिचा

बापानमें ६ से १४ वर्षकी अवस्थातक प्रारम्भिक शिका आवश्यक समर्की जाती है। १८७२-३३ वि॰ में प्रारम्भिक पाठशालाएँ १५,५७=, शिल्प विद्यालय ७६२४, दालोद्यान ६६४, मध्यविभागके विद्यालय ३२६, कन्यापाठशाजाएँ ३६६, नार्मल-स्हल ६२. प्रस्थान्य एक्स १/१०, इस कन्नाने विद्यालय =, दिश्वविद्यालय ३, सीर प्रत्यों और पूँगीके एक्स ७१ थे।

मार्गिक विधालयाम आचारशिका, मातृभाषा, गणित, इतिसाह, मुगाल, शारोरिक व्यायामको शिक्त दो जातो है। मध्य विद्यालयों में पूर्वोक्त विषयों के श्रितिरक्त चीनी, श्रंग्रेजी, फरांलीली, जर्मन भाषाएँ तथा उद्य गिएत, पदार्थ विद्यान, अर्थशास्त्र आदि पाठ-विधिमें रखे गये हैं। तोकियो, कियोतो. तोहोक् श्रोर किउशिउमें राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं जिनले बहुतले धर्मशास्त्र, चिकित्सा, लाहित्स, विद्यान, शिल्प, कृषि आदि विद्यात्रोंके महाविद्यालयोंका सम्यन्ध है। इन चारों विश्वविद्यालयोंके उपाध्यायों श्रोर महोपाध्यायोंकी संज्या वि॰ १६७२-७३ में ६५५ थी। श्रीर भी बहुतले ऐसे स्कूल हैं जो सरकारकी श्रोर सर्वसाधारणके चन्त्रेकी सहा-यतासे चलते हैं।

१६७२-७३ वि॰में जापानमें ६०० पुस्तकालयं थे। इसी वर्षमें २०५१ समाचारपण, मासिक, साप्तादिक और दैनिक पत्र मकाशित होते थे।

#### ४---धर्म

श्राजकल जापानका राज्य-धर्म कुछ भी नहीं है। सभी सम्प्रदायोंको स्वतन्त्रता है। शितोधर्म और बुद्धधर्म ये दोनों सुख्य हैं। शितोधर्मकी १४ श्रोर बुद्धधर्मकी १२ शाकाएँ हैं। १८४ विश्म वहाँ इसाइयोंका गिरजा भी स्वापित हो गया था। १६०१ विश्म जापानमें छोटे बड़े सब शितोमन्दिर १,२१,२६६, बुद्ध मन्दिर ७१५३ श्रोर १४११ गिरजे थे। शिन्तोधर्म जापानका श्रपना धर्म है। बुद्धधर्मके प्रचारक हुठी शतार्शके श्रम्त और स्वारक हुठी शतार्शके श्रम्त और स्वारक हुठी शतार्शके श्रम्त और स्वारक हुठी शतार्थी थे। शिन्तोधर्ममें नैसर्गिक देवताओंकी उपासना तथा पितरोंकी पूजा सुख्य है। सुख्य देवता अपतेराह्य (सूर्यदेव) ही जापानके सम्राट्य मिकाडोका श्रादि वंशकर्ता हुशा है।

श्रयांत् जा गान सम्राट् अपनेको स्थ्येवंशी कहता है। उसके नीचे शोर भी यहुतसे गौण देवता हैं जो पर्वतां निद्यों और अन्य भौतिक रचनाओंको अधिष्ठाता हैं यहुतेरे त्योहार तो पितरोंको ही नाते माने जाते हैं। शिन्तोधर्मको मन्दिर बुद्ध मन्दिरोंकी अपेका पहुत सादे होते हैं और प्जाविधि भी यहुत शानसे नहीं होती। उद्य श्रेणीको यहुतसे लोग को धर्मको मानते हैं।

#### ५-उद्योग-धन्धे

श्रिष्ठित उद्योग-धन्धे वही हैं जिनका सम्यन्ध खेती, बागवानी, जंगलान श्रीर महुशाहीके साथ है। सबसे मुख्य धन्या खेनोबारी है जो वहुन प्राचीनकालसे चली श्रा रही है। लेकडा पीले साठ शादमी खेतीवारीमें ही लगे रहते हैं। देशका बहुनका भाग पहाडी होनेके वेवका पड़ा है तोभी वसे हुए भागों में अपजके मालको बाजारमें हो लानेके लिये पड़ी कटिनाइयाँ होती हैं। वहाँकी मुख्य उपजें, धान, जो, गेहूँ घौर हुई हैं। बहाँके किसानों छोर जमीनदारोंके निरन्तर परिश्रमसे सामाने पश्चिम पसन होती है। एक वर्षमें एक ही खेतले तीन तीन फ उलें कार लेते हैं। वाजरा, ऐस, सरर, नेहूँ, ञालु, नर्र, नराम्हु , नील और चाय आदि पदार्थ प्रायः सव जगर देवा होते हैं। देशवी कीड़ोंके पालनेके लिए शहतूतके दान भी जगह जगह लगे हुए हैं। तम्बाकुपर जापानी सर-कारका ठीका है। रेखमी फसल जापानकी मुख्य पैदावार है। जापान के रेशमी माल बहुत ज्यादा बाहर भेजा जाता है। जापानले १६७६ वि०में कथा रेशम पौने चौरानवे करोड

रुपयेका, रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी ककरा ३० करोड़ रुपयेका विदेशमें गया।

जापानमें घोड़ा, सूबर, भेड़, वकरी, गाय वैल श्राद् पशुः भी बहुत पाले जाते हैं। लगभग श्रठारह करोड़ एकड़ भूमिमें पाँस, वड़े केले, सागोन, खज्र, लाख, कपूर, मोम श्रादिके ब्रुचोंके जंगल हैं। किउशिउ श्रीर येजोके प्रान्तोंमें कोयलेकी खानें हैं। चाँदी, ताँबा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोहा, ग्रेफाइट् श्रीर चीनी मिट्टी भी मिलती है। श्रीर खानें भी मध्य होन्दों श्रीर येजोमें कहीं कहीं हैं। जापानमें मज्र्री सस्ती है। रुई, स्तके माल रेशमी श्रीर टसरी माल, पीतलके वर्तन, चटाइयाँ, द्रियाँ, चीनीके वर्तन, टोकरियाँ, वाँस श्रीर वेंतकी कारीगरी, दीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंखे तथा लोहेके वर्तन कैंची, चाकू श्रादि सामान श्रिधक विकता है।

नागासाकीमें जहाज़ बनानेका एक वड़ा कारखाना है। वाकामात्सुमें लोहे और फौलादके कारखाने हैं। इसके सिवा सौमें पाँच आदमी मछलीका ही रोजगार करते हैं।

१६७५में जापानमें सरकारी रेलें और कम्पनीकी रेलें मिलाकर लगभग १=३४ मीलोंपर फैली हैं। एक नियत चौड़ाईकी रेलकी पटरी विद्यानेकी आयोजना की गयी है जिसका सवा दो अरव रूपयेका वजट कृता गया है। यह कार्य वि० १६६०में समाप्त होगा। एक सुरङ्ग १६७७ वि०में ही खुदना प्रारम्भ हो गया है जो १८=५ वि०में समाप्त हो जायगा। इस ७ मीलकी सुरङ्गसे किडिशांड द्वीपसे होन्श्र व्यीपमें सुगमतासे लोग आ जा सकेंगे।

जापानमें १६४१ मीलोंपर (वि० १६७५) विजलीसे चलने वाली ट्रामकी पटरी बिछु गयी है। विदेशीय व्यापारके लिए जापानी सरकारने व्यापारी कम्पनियाँको नियुक्त किया है। ४ मुख्य जहाज़ी मार्ग खुले हुए हैं। १. उत्तर धमरीकाकी छोर, २. एक्तिण ध्रमरीकाकी छोर ३. यूरोपकी छोर, ४. छास्ट्रेलियाकी, छोर । कोरिया. । उत्तरी चीन छौर यंगसीकियांगके वन्द्ररीपर भी जापानी जहाज़ोंके मार्ग खुले हुए हैं।

फलनः जापानकी श्रपनी सिति सभ्य संसारमें किसी यूरोपी राष्ट्रसे कम नहीं रही। संसारकी सबसे पड़ी राज्य-सत्ताश्रीमं जापान भी एक गिना जाता है।

#### ६-इतिहास

जापानी पुराणें के श्रासु सापानी ही वें को स्वर्थदे बताने बनाया था। उन्हों के बंशमें जापानी राजवंशके मृतपुरुष
जिम्मृने ६-३ वि॰पू॰में श्रपना राज्य स्पेषित किया था।
यक प्रसिद्ध दन्यस्थारे श्रमुखार राजी जियोने २७६ वि॰में
कोरियाकी विजय की थी। नभीसे कोरियाकी सभ्यनाका
जापानपर प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुशा। इठी शतांख्यिके
प्रारम्भमें वैद्ध थर्न फेला। बहाराजा स्वानकी इत्याके गीले
रानी स्द्वोने वेद्ध थर्न जो दही एउतासे फेलाया। बीनके
साथ बड़ी गाड़ी मिनता हो गयी श्रीर सीनी सभ्यता पहुत
श्रीष्ठ श्रपमाणी गती। रानी दुर्विको सोगावंश की थी।
बह संश्र उन समस्य प्रदान हो गया था परन्तु कोन्द्रोक् बंशकी
रानीके श्रापनमें (६६१—७००) सोगावंशका यौदन दल दुका
था। इसके पीले राजा कोतुक् गद्दीपर पैठा। इसके बाद
राजपाटका काम राजनीतिज सामातारीके हाथमें श्राया। यही

चतुर व्यक्ति प्रसिद्ध फूजिवारा वंशका संस्थापक हुआ।
५ शताब्दियोतक इस वंशकी प्रवलता रही तो भी महाराजकी पदवी प्राप्त न थी। वंशपरम्परागत राजप्रतिनिधि पदसे
इस सन्तुष्ट थे। इन्होंके शासनकालमें जापानकी शासन शक्ति
स्रोर सम्यंताकी वड़ी वृद्धि हुई।

व्वी शताब्दीमें एक धर्मव्यवस्था-पुस्तक तय्यार हुई । राजाका ज़ोर यहुत कुछ घट गया श्रीर फ़ुजिवारा वंशका यल-बहुत बढ़ गया। एक क़ानून ऐसा बन गया कि महाराजाके हरेक शासनसम्बन्धी कामपर राजप्रतिनिधिका नियन्त्रण श्रावश्यक हो गया। इसी कालमें धार्मिक संस्था और सेना विभागका भी बहुत वल बढ़ा। १२ वीं शताब्दीतक जापान वडा ही सुखी श्रौर समृद्ध रहा। इसके पीछे मिनामोती श्रौर अतायरा दो सम्प्रदायोंमें वड़ा विरोध हो गया। यह कियोतो-की राजगद्दीके लिए था। होते होते इस भगड़ेने ऐसा भया-नक रूप धारण किया कि पाँच शताब्दियोतक. युद्ध चलता रहा। फूजिबारा वंश दोनोंके लिए समान था। फूजिबारा वंशके श्रिधकारी उसीके सिरपर राजमुकुट रखते थे जो संभाल सकता था। १२१६ वि०में तायरा और मिनोमोती दोनों दलोंके दो प्रवल नेता गद्दीके लिए उठ खड़े हुए। 'तायरा दलकी विजय धुई। नीजोको राजगद्दी दी गयी। दूसरे दल्का नेता योशितोमो मार डाला गया और उसका पुत्र योरीतोमो भाग गया। कुछ काल पीछे योरीतोमोने तायरा ै दलके विरोधमें वड़ी सेना इकट्टी करके और अपने भाई योशितस्नेकी सहायतासे तायरा दलको परास्त किया और शासनकी वागडोर अपने हाथमें करके जापानका शासक वन बैठा। सिकादो अब केवल, नाम मात्रका राजा रह गया।

शोगून फेयल नाम मानके लिए मिकादोको कर भेल देता या। अललमें पागछोर शोगूनदे हाथमें थी। पोरितोमोने अपने शालनका केन्द्र फामाकुरा स्थानपर बनाया। और छावनियोंका पिशेष कपले स्थापन करके शालन किया। यि० . १२५५में वह मर गया। उसके पाधात् उसका श्वसुर होजो नोकिसाला लय कारवारका मालिक बना और उसके बंशज भी शिकेन वा शोगूनोंके व्यवस्थापकके नामले प्रसिद्ध हुए।

होजो चंशजाँका यस इतना श्रधिक वद खुका था कि उनका वल घटानेके लिए कियोतोके राजाने १२७= वि०म नेना भेजी। होजोके वंशजीने उसका पूरा मुकावला किया घौर राजाको गढीसे उतार कर देशसे निकाल दिया। फलतः होजोके वंशजोंमें अगले सी वर्षोके लिए वरावर ज़ोर बना ही रहा। वे शपने शिक्षेनके पद्यर बरावर जमें रहे और शोगू-नाई और राजगदीका मान नाममात्रको रह गया। इन्हींके शासनमें मंगोल लोगोंका वड़ा भारी बाक्रमण हुया। १३३१ वि॰में पहला धावा रोका गया । मंगोल लाचार होकर चीनकी छोर लौट गये। मंगोल विजेता छुवला खाँने ध्यपना राजवृत कर उगाइनेको भेजा, इसपर विशेष घ्यान न देसर जापान सरकारने राजदूतीको मरवा डाला। इसपर यानका बड़ा भारी लड़ाऊ बेड़ा १३३= वि॰में जापान समुद्रमें दिसाई पड़ा। शत्रुको कितनी ही पड़ी सेना रही हो पर जापान द्वीपपर पैर रखनेकी हिम्मत न थी। जापानियाने इस घदसरपर धनेक काम वड़ी वीरताके किये। घन्तमें चीनी देटा बापसे बाप तूफ़ानसे छितरा गया। कुछ एक ही पचकर ताका टापूमें पहुँचे। यहाँ भी उन सभागोंको शरण न मिली। जापानी उनपर दूर पड़े भीर उनका काम तमाम कर दिया।

१३ वीं शताष्ट्रीके अन्तमें मिकादोने शिकेन लोगोंकी उज़राईका अन्त कर देना चाहा। पर वह असफल रहा, पिक उलटे उसे ही कारावासका दएड मिला। तो भी इस समय मिकादोके पन्नमें सेनापित नित्ता, योशिदा, आशिकागा तकाऊजी आदि बड़े वड़े समर्थ पुरुष थे। उन्होंने होजो वंशजोंको लोहेके चना चववाए। होजो लोगोंको परास्त किया और उन्हें देशसे वाहर निकालकर पुनः गोदायगोको ही राजसिंहासनपर वैठाया (१३६०२ वि०)।

गोदायगो राजगद्दीपर वैठकर भी कोई यहे श्रधिकार न पा सका क्योंकि वि० १३६३में ही श्राशिकागा तकाउजीकी शोगूनाई प्रवल हो गयी। उसका विरोध करनेपर गोदायगो-को गद्दीसे उतार दिया गया और नया मिकादो गद्दीपर विठाया गया। ५० सालतक दो विरोधी राजवंश गद्दीके लिए खड़े होते रहे, एक जापानके दक्तिणी भागमें और दूसरे उत्तरी भागमें। ये दोनों दल योशिमित्सुकी शोगूनाई शासनमें गोकोमात्सुके राज्यकालमें (१६३० वि०) परस्पर मिल गये। १५ वीं शताब्दीमें शोगूनाईका पद सर्वधा निर्वल पड़ गया। सारा देश भीतरी युद्धोंसे जर्जरित हो गया और जागीरदारों और ताल्लुकेदारोंमें बरावर लाठी तलवारें चलती रहीं।

हिदेसोशी इयेयास् भौर नावृनागा इन तीन सेनापितयों के प्रवल प्रयत्नसे इस घोर अराजकताका अन्त हुआ। इनमें नावृनागा जापानके इतिहासका एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसने
पिचजन और अन्य पाँच प्रान्तोका शासन अपने हाथमें
लिया। आशिकागा योशिआकाको अपना शोगून बनाया और
मिकादोके नामपर सारा शासनका कार्य चलाना प्रारम्भ किया।
सि० १६३६ में उसका घात किया गया। इसके बाद सेनापित

हिदेयोशीने देशमें ब्यवस्था बनावे रखनेका कार्य्य श्रपने इधिमें लिया। राजासे उतरकर दूसरे नम्बरपर यही था। उसने कियोतो और श्रोसाका नगरपर किलावन्दीको श्रीर बहुतसं संशोधन किये और पोर्चगीज लोगीको ईसाई मत फैलानेसे रोका । उसके मरे पीछे १६४५ वि॰में उसके डाले तोक्तगावा इयेयासूने प्रधान बल पकडा। ईसाइयोंको उसने खुव द्वाया । साथ ही हिदेयोशीके छोटे पेटेको अगुआ बनाकर विरोधमें खड़ा होनेवाले सर्दारों श्रीर जागीर-दारोंको (१६५७ वि०) दबाया । १६६० वि०में उसने सारे जापानको अपने अधिकारमें करके खतः शोगृन यन गया। १६७२ वि०में श्रोसाका स्नानपर ईसाइयोंका पराजय ही जापान भरके लिए उस समय वड़े महत्वकी घटना थी। इये-यासुने ताल्लुकेदारी राज चलाया जिसको उसके पोते इये-यासुने और भी इढ़ कर दिया। इसकी चलायी तोकूगावा सरकार १६२५ वि० तक बनी रही । इनकी शोगुनाईमें जापानकी शान्ति सुखसमृद्धि खूव वढ़ी। १६१० वि०तक आपानसे विदेशी निकाल वाहर कर दिये गये। इसके पीछे अमरीका वर्तानिया, रूस, श्रादि देशोंसे व्यापारी सन्धि की गयो। और देशी व्यापारियोंके लिए भी कई पन्दरगाहोंके रास्ते जोल दिये गये।

शोगून पदका वल वहुत घट गया। विदेशियों के चरण पड़ते ही जागीरदारों और तालुकेदारों का शालन टूट गया। श्रन्तिम शोगूनका १६२४तक राज्य रहा इसके पाद शोगून दल और राजदलमें संश्राम छिड़ गया और १६२५ वि०में राजपएकी ही विजय हुई। इसके वाद मिकादोने अपनी राजधानी तोकियों बनायी। फूजियारा वंशके शासनमें अवसे मिफादोकी श्रपनी मानमर्थांदा नाममात्र रह गयी थी तयले अवतक यह प्रथम अवसर था कि पद्वीधारी मिकादो अव जापानका सद्या शासक वन गया। तालुकेदारी शासनका लोप हो गया। वौद्धधमेपर शिन्तोधमेने विजय पायी। जल थल दोनों सेनाओंका सङ्गठन किया गया। रेल और डाकका प्रवन्ध किया गया। शौर भी वहुतसे सुधार हुए। १६२६ वि०में तोकियोमें भयङ्कर आग लगी। सारा नगर जलकर भस्म हो गया। नगर नये सिरेसे बनाया गया। लकड़ीके मकानोंकी जगह पत्थरकी इमारतें खड़ी की गयीं। तवसे ही गुलामी श्री जापानसे सदाके लिए विदा हो गयी।

१६३१ वि॰में जापानके एक भागमें कोरियापर श्राकमख करनेको वडा उत्थान प्रारम्भ हुआ जो शीघ्र ही शान्त हो गया। इसी वर्ष फार्मीसा टापूमें कुछ जहाजियोंका एक दल भेजा गया। पर वहाँके जक़्ली लोगोंने कुछ जहाजियोंको मार डाला। उस समय फार्मीसापर चीनफा शोसन था। इसी प्रसङ्गमं चीनसे फार्मोसाके लिए तकरार छिड गयी। छौर फलतः चीनको लगभग २२ लाख रुपयेकी स्तिपृति करनी पही। १६३७ वि॰में सात्समामें द्रोह पैदा हुआ जो शीव ही दवा दिया गया। सायगो ब्रादि अनेक नेता इसमें खतः या ग्रपने मित्रोंके हाथसे ही मारे गये। वि० १६३५में डाफका प्रचन्ध वढाया गया। १९३६ वि॰में लुच्च द्वीपमाला-को ग्रधिकारमें किया गया। वि० १६४७में मिकादोका नवराज्य-सङ्गठन-विषयक प्रतिशापत्र प्रकाशित हुआ और अगले वर्ष ही शिक्ताको आवश्यक कर दिया गया। १६४६ विवमें नव-शालनपद्धतिकी स्थापना हुई और सबको धर्मविषयक खत-न्त्रता दी गयीं। श्रमरीका आदि देशोंसे फिरसे सन्धियाँ

की गयीं । विदेशियोंसे विशेष विसेदका भाव सिटा दिया गया।

कोरियाके लिए १८५१ वि०में चीनसे लडाई छिडी और अन्तमें वह सन्धि की गयो कि चीन कोरिया प्रान्तमें विनाः मिकादोको सुचना दिये अपनी सेना न लावे। परन्तु चीनने इस सन्धिके विपरीत मनमानी की और श्रपनी सेनाएँ कोरियामें मेजी। इसपर जापानने युद्धकी धमकी दी। चीनने धनकी की कुछ परवा न की और १६५१ विश्के श्रावण सास में लड़ाई हिंड गयी। जासानके पहले मुहासरेमें चीनकी सुरी हार हुई। कुछ पोछे कोरिया और जापानमें सन्धि हो गयी। इसके बाद जापानने ली-इन-चांग, नीउ-चांग छादि स्थानमें विजय पायी श्रोर श्रोपामाने पोर्ट-श्रार्थरको वडी प्रसिद्ध विजय की। चीन भी कई जगह वराकर हास्ता नया और जावानकी विजय ही विजय हुई । १८५२ वि॰में सन्य हो गयी जिससे जापानके वीर्योपार्जित देश जापानके हाधमें रहे जिलमें फार्मीसा लियाओं और येस्काईस आदि स्थान भी समिलित थे। कोरियाको स्वतन्त्र कर दिया। चीनको हर्जाना देनां पड़ा श्रोर कई बन्दरगाह भी विदेशी व्यापारियां-के लिये खोल देने पड़े। जापानने एक बार फिर कोरियाएर प्रभुताकी आवाज़ उठायी और जङ्ग फिर ब्रिड़ गयी। प्रवक्त वर्तानिया शौर धमरीकावाले भी अपनी टाँग छडाये थे। श्राविर लन्धियाँ की गयीं। १६५६में जापानकी श्रंमेजींले मित्रता हो गयी।

७—ॡस-जापानका युद्ध मानचूरियामें कल बरावर वढ़ता चला आ रहा था। हली-से जापान और जलमें मनतुराव पैदा हो गर्या। उलकी साँदा फोरियापर थी। जापानसे न सहा गया। १८५८ वि०में युद्ध छिड़ गया। इसने प्रपनी जहाज़ी सेना पोर्ट-प्रार्थर ग्लेडिवोस्के श्रीर श्रन्य कई बन्दरीपर स्थापित की थी। जापा-नियोंने इन्हीं स्थानीपर यूरोपसे नयी सहायता पहुँचनके पूर्व ही धावा बोल्नेकी सोची।

सेनापित नोगीने निःशङ्क होकर पोर्ट आर्थरपर धावा किया और कप्तान कुरोकीकी थल-सेनाने कोरियावालीं से सिन्ध करके किसयों को वड़ी बीरतासे निकाल बाहर किया। यादमें कसी सेनापित मकराफका वेड़ा आया परन्तु जापानी पनडुच्चे गोलों की अपेटमें आकर स्वतः रसातलमें द्वव गया। सेत्रमें कसी जनरल कुरोपाटिकनने लियोगांगको केन्द्र बना-कर सफलता पानी चाही परन्तु जापानियों के प्रवल वेग और नीतिके सामने उनकी सारी चीरता हरन हो गयी। पोर्ट आर्थरपर दोनों पन्नोंका बड़ा आत्रह रहा पर विजयश्री जापान-के हाथ आयी। कसको पीछे हटना पड़ा।

चीनमें लबके समान व्यापारिक श्रधिकारके विषयमें १६६२में जापानकी श्रंश्रेज़ोंसे सन्धि हुई। १६६६में कोरियाकी सीमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुई। १६६६में मिकादो मुत्सु-हितोने शरीरके साथ राज्य छोड़ा और योपितो मिकादोके राज्यासनपर विराजे जो वर्तमान जापानी सन्नाट् हैं।

#### ८-- उपसंहार

हमने जापानपर एक सरसरी निगाह डाली है। उसका भूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिला और उसका इतिहास स्थूल दृष्टिसे देखा। पाठक एक यार जरा पुरानी दुनियाके नकशेको अपने सामने फैलाकर देखें—हम

जिसे पुरानी दुनियाँ कहते हैं उसका नकशा नहीं विलक जिसे पच्छाहीं पुरानी दुलिया कहते श्राये हैं उसका । फिरंगियोंकी पुरानी दुनियाँके पश्चिमोत्तर श्रीर पूर्वीत्तर भाग दोनों ही महा-सागरीं से घरे हैं। एच्छिममें अटलांटिक और पूरवमें प्रशान्त महासागर है। दोनोंमें एक ही ढंगकी द्वीपमालाएँ हैं--एक ओर वर्त्तानिया दूसरी छोर जापान । कोई दिन था कि वर्त्तानियाने फ्रांसका एक वड़ा भाग हड़प रखा था। आज कोरियाको जापान द्वारे वैठा है। वर्चानियाने पश्चिमी लमुद्रोंको घेर लिया है और जापानने पूर्वी समुद्रोंको। वर्त्तानियाँका अधि-कार कई सो वरससे फैल रहा है। कससे लड़कर जापानने श्रपनी धाक विठा ली, वर्त्तानियाकी धाक मुद्दतसे वैठी हुई है। आपानने भ्रपनी शानशौकत श्रपना दवदवा श्रपनी शक्ति युरोपके ढंगोंको अपनाकः इतनी वढ़ायी कि अव उसको भारी शक्तियोंकी पंचायतमें श्रीर शक्तियाँ लाचार होकर शरीक करती हैं। पिछ्छममें वर्त्तानियाँने जैसे निर्णायक पदका इजारा कर रखा है पुरवमें जापानने भी पशिया-भाग्य-विधाता वननेका हौसला मुद्दतसे कर रखा है। युरोपके किली अगड़ेके अवसरपर जापान अपना रोव जमानेमें आजतक नहीं चूका। ब्राज भी श्रमरीकाकी निगाहोंमें वर्त्तानियाँका उतना डर नहीं है जितना जापानका और श्राये दिन दोनों में छिड़ जानेका खटका बना हुआ है।

जय युरोपवाले लड़ाईमें भिड़े हुए थे अमरीका और आपाद व्यापारी लड़ाईको पूरी तच्यारीमें थे। फल यह हुआ कि आड़ संसार इन्हीं दो देशोंके व्यापारका खिलौना हो रहा है। परन्तु आपान कई वातामें अमरीकासे फिर भी चढ़ा वढ़ा है और अमरीकाको ईर्षा बेहुनियाद नहीं है। 🎤 जापानकी इतमी समृद्धि किन कारणोंसे हुई ? भारतके लिए यह समृद्धि कहाँतक स्पृष्ट्णीय है ? जापानको देखकर इमारे मनमें स्वभावसे ही यह प्रश्न उठते हैं। इमने जापानपर जो सरसरी निगाह डाली है उससे साफ जाहिर है कि जापानने श्रपनी भौगोलिक स्थितिसे, युरोपीय सभ्यताकी नकल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता श्रद पशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ ही बरसोंमें अपना रंग वदल दिया। अपनी सभ्यता खासी युरोपकी सी कर ली। उसने भी पैसोंको ही अपना परमेश्वर वना डाला। पशुवलको हो अपनी शक्तिका स्थान दिया। धर्माको सभ्यताके पीछे ढकेल दिया। वीस वरससे अधिक हुए वहा शोर था कि जापान अपना महत्त्व वढ़ानेके लिए ईसाई मतको राज-धम्मे बनाना चाहता है श्रीर युरोपीय राष्ट्रींसे वैवाहिक सम्बन्ध करनेवाला है। यह बात भी प्रसिद्ध है कि हुर्वर्ट स्पॅसरने पिछली बातका विरोध किया था। निदान जापानको कोई निजी चीज़ इतनी प्यारी न थी कि युरोपीय शैतानी सभ्यताके वदले वेचनेको तय्यार न होता श्रीर आज भी उसका जो कुछ रूप है उससे उसकी ऐसी अनिष्ट प्रवृत्ति उत्तरात्तर वढ़ती ही दीखती है। जापान यांत्रिक सभ्यताका चास हो रहा है। उसका शासनयंत्र भी आज युरोपका ही है।

जापानकी रूसपर विजय, जापानकी दौलत, जापानकी इतनी जल्दी उन्नति देखकर हम भारतीय सुग्ध हैं। वात बात में उसका उदाहरण देना, उसे अपना आदर्श ठहराना फैशन हो गया है। हमारे अनेक भाई तो उस पर जी जानसे निद्धावर हैं, समकते हैं कि वह हमारासाही देश है और कितने ही इतने दिलदादः थे कि समकते थे कि जापानका राज भारतपर हो

जाय तो हमारा भला होगा। परन्तु वह इन, खव वातों में गलेख नतीजे, भ्रामक परिणाम, निकालते हैं। दोनों देशों की भौगो- लिक प्रवस्था एक दम भिन्न है। जापानमें खराज नहीं है। पूर्वी सम्यता जापानियों के ह्वयमें शायद ऐसी मजबूती से नहीं गड़ी थी जितनी भारतवर्ष में। जापानमें प्रांज युरोपीय सभ्यताका राज है, पश्चिमी पद्धतिका शासन है, शौर पश्चिमीय पद्धति, विशेषतः जैसी वर्त्तानियाकी है, वस्तुतः खराज्य नहीं है। भारतवर्ष जिस तरह पश्चिमीय पद्धतिके कोव्हमें यर्त्तानियाँ हारा विल रहा है, कोरियाके साथ जापानका पत्तीव उससे कम फठोर और पाश्चिक नहीं है। वर्त्तानिया श्राज जितनी घरेलू विपत्तियाँ भेल रहा है। जापान उनसे—यदि श्रपना रुव न वद्ते—वच नहीं सफता। भारतवर्षकी रज्ञा उसके धर्मकी रज्ञामें हैं, न कि "भयावह परधर्मण के जहुण करने में।

डाकृर उयेहाराने जापानके राजनैतिक विकासका विस्तार-सं दिग्दर्शन किया है।यह प्रन्थरत पाठकों को इस दृष्टिसे भेंट है कि वह जापानकी दशापर स्ततन्त्र रूपसे विचार करें श्रोर दंशकी दशापर ध्यान कर देखें कि हम किस ढंगसे अपने विकासमें सफल हो सकते हैं। क्या जापान हमारे लिए श्रमुंकरणीय हो सकता है? क्या उसके श्रादर्शपर चलना हमारे लिए श्रेयस्क होगा? क्या किसी दिन जापान हमारे लिए हानिकर न होगा? वह क्या स्र्ते हैं जिनसे कोई भी विदेशी राज्य हमें हानि न पहुँचा सके? यही प्रश्न हैं जिनपर विचार करना पाठकों का कर्त्तव्य हैं।

इति

#### श्रन्थकारकी सुमिका

हमारे शासन-पद्धति-सम्बन्धी श्रान्दोत्तनसे प्रतनिधिक शासन-पद्धति तथा श्रन्य प्रतनिधिक संस्था प्रकट हुई हैं। इस श्रन्थमें इसी पद्धतिकी खोज करनेका प्रयक्ष किया गया है।

ग्रन्थके प्रारम्भमें लगी विषय-सूची और घटनाहमसे इसके चेन और शैलीका पूरा पता लग जाता है। इस अव-सरमें में उन सज्जनोंको धन्यवाद देतां हूँ जिन्होंने इस प्रम्थके निर्माणमें विशेष सामग्री दी और अपनी आलोचना और विशेष विधियाँ दर्शाकर पड़ी सहायता की है।

र संबसे प्रथम में मि० प्रहम वालेस (अर्थशास्त्रके अध्यापक लगडन) का विशेषकपसे आगी हूँ। आपने न केवल इस अन्थकी र बनाकी प्रथम प्रेरणा ही की थी प्रत्युत इसके सामग्री संवयके कार्यमें भी बहुत वड़ी सहायता दी और मेरे हस्त-लिखित ग्रन्थकों भी स्वतः साधन्त पढनेकी कृपा की।

में प्रतिनिधि परिपर्के प्रधान मन्त्री मि॰ कामेतारो हाया शिदाका वड़ा धन्यवाद करता हूँ। छापने बहुतकी घटनाएँ छौर मृद्यवान विशेष वाते बतलाकर मेरा बड़ा उपकार किया। में मि॰ शिगेयोशी कूदोके प्रति छपनेको छाभारी लिखनेमें भी बड़ा हर्ष छनुभव करता हूँ। छापके बनाये "ते इकोकू गिक्काईशी" छौर "गिक्काईशिको" दोनों घन्थों से मुभे बहुत छिक सहायता मिली है।

अन्त में में श्रीमती पडवर्ड्स् और श्रीमती वालेसकी तथा अन्य मित्रों श्रीर सहायकोंको भी हादिक धन्यवाद देता हूँ।



## विषय-सूची

## भूमिका

## प्रथम परिच्छेद

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

| जातिविषयक समस्या               |             |                      |         | 8   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|---------|-----|
| राष्ट्रकी जातीय विशेषताश्चीप   | ज सेपारनी ≛ |                      | •••     | 0   |
| न्या जाताच विद्यावताञ्चाव      | र दशका न    | ा <del>रा</del> । शक |         |     |
| परिस्थितिका प्रमाव .           | ••          |                      | •••     | ¥.  |
| जागीरदारोंके शासन कालमें       | जापानक्री : | यार्थिक अव           | स्थापँ  | ξo  |
| सामाजिक दशाएँ .                | ••          | •••                  | •••     | १२  |
| पुराने जापानमें क्रमवस व्यव    | स्थाध्रनथका | श्रभाव ।             | •••     | ₹=  |
| जापानकी वर्त्तमान प्रगतिमें स् | रूष कारए    | सव भाव               | सं      |     |
| अधिक श्रात्मरसाका भाव          | Ŧ           | •••                  |         | २२ं |
| जनताफे विचारोंमें एकता .       | ••          | •••                  | •••     | २५  |
|                                |             |                      |         |     |
| द्धितीय                        | परिच्छे     |                      |         |     |
|                                | ""          | •                    |         |     |
| ं जापान और उसके                | राजनीं      | तिक संस्क            | ार      |     |
| सम्राट्का दैवी अधिकार और       |             |                      | -       | _   |
| राजाद्या प्या आधकार आर         | . उसका रा   | जनातिक इ             | प्राद्र | ₹5  |
| विदेशों धर्म दर्शन, श्राचारवा  | दा और रा    | जनीतिक               | -       |     |
| सिद्धान्तीका मन्द प्रभाव       |             |                      | • • .   | 30  |
|                                |             |                      |         | -   |

#### ( २६ )

| / /4 /                                                                                                                                                                                         |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| मजाके प्रति राजाका पितृभाष                                                                                                                                                                     |                 | 20           |
| लम्राट्केमति जनताका भाव                                                                                                                                                                        | •••             | 38           |
| कई शताब्दियौतक सम्राट्की वैयक्तिक शास                                                                                                                                                          | • • •           | १३           |
| श्रभाव                                                                                                                                                                                         | ग्लचाका         |              |
| व्यारियों और सैनिक अधिकारियोंका शासन                                                                                                                                                           | •••             | इंग्रं       |
| द्यार्था आर लानक अधिकारियाका शासन                                                                                                                                                              | ····            | ३६           |
| स्वैरशासन सर्वसाधारण सत्ताका क्रियात्मक                                                                                                                                                        | मिश्रणः         | 38           |
| शालकोंके प्रति जापानियोंका भाव                                                                                                                                                                 | …કલ             | >−8 <i>§</i> |
| जापानी राष्ट्रकी सामाजिक प्रवृत्ति                                                                                                                                                             | •••             | ઇરૂ          |
| पाछात्य सभ्यता श्रीर जापानी सभ्यताकी तुर                                                                                                                                                       | ाना             | នក្          |
| जापानकी श्रवस्थाका निरन्तर परिवर्त्तन                                                                                                                                                          | •••             | 38           |
|                                                                                                                                                                                                |                 |              |
| the California of the California                                                                                                                                                               |                 |              |
| प्रथय भाग                                                                                                                                                                                      |                 |              |
| पुनः स्थापना तथा संघटनान्दे                                                                                                                                                                    | 7               |              |
| उस स्वापमा तथा सबदनान्द्                                                                                                                                                                       | लिन             |              |
| प्रथम परिच्छेद                                                                                                                                                                                 |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                |                 |              |
| 770 2020 Tot Tare                                                                                                                                                                              |                 |              |
| सं० १६२४, पुनः स्थापना                                                                                                                                                                         |                 |              |
| स० १६२४, पुन: स्थापना<br>१. पुन: स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक व                                                                                                                                  | भवस्था <u>ः</u> |              |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक व                                                                                                                                                           | अवस्था          | u 5          |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक स<br>सम्बद्धक राष्ट्रीय नीति                                                                                                                                | अवस्था<br>      | ÄЗ           |
| रै. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक स्<br>स्यम्लक राष्ट्रीय नीति<br>ताल्लुकेदारी शासनका अभ्यद्य                                                                                                | अवस्था<br>      | QY           |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक स्<br>सम्लक्ष राष्ट्रीय नीति<br>ताल्लुकेदारी शासनका स्रभ्युद्य<br>तोक्ष्गावा सरकारकी शासनपद्धति                                                             | अवस्था<br><br>  | _            |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक र<br>स्यम्लक राष्ट्रीय नीति<br>ताल्लुकेदारी शासनका अभ्युद्य<br>तोक्षुगावा सरकारकी शासनपद्धति<br>२. पुनः स्थापना                                             | अवस्था<br><br>  | QY           |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक स्<br>सम्लक्ष राष्ट्रीय नीति<br>ताल्लुकेदारी शासनका स्रभ्युद्य<br>तोक्ष्गाचा सरकारकी शासनपद्धति<br>२. पुनः स्थापना<br>शिक्षा श्रीर शिन्तोधर्मका पुनरभ्युद्य | अवस्था<br><br>  | QY           |
| १. पुनः स्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक र<br>स्यम्लक राष्ट्रीय नीति<br>ताल्लुकेदारी शासनका अभ्युद्य<br>तोक्षुगावा सरकारकी शासनपद्धति<br>२. पुनः स्थापना                                             | अवस्था<br><br>  | 78<br>10     |

| पाधात्य देशोंके साथ की गयी सन्धिका परिणा        | मं      | 83           |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|
| लम्राट्को पुनः श्रधिकारदान                      |         | 90           |
| विदेश सम्पर्क विरोधियोंकी भड़क                  | •••     | 90           |
| सुवर्णके सिद्केकी समस्या                        |         | ७२           |
| शौगृत केकीका पदत्याग                            | •••     | ७२           |
| हेरीपार्कसका शोगूनसे पत्र व्यवहार               |         | - છછ         |
| पुनः स्थापना कालमें राजनीतिक गड़वड़             | •••     | હદ           |
| पुनः स्थापनाक्षे भावी लव्यण                     | •••     | ৩৩           |
| शासनपद्धतिका नवीनसंगठन                          | •••     | હ            |
| पुरानी रीतियाँ श्रौर दर्वारकी कार्यवाहीको गुप्त | रखने-   |              |
| की प्रथाका मुलोच्छेद                            | •••     | TC           |
| विदेशी राष्ट्रीके प्रति नवीन संघटनकी नीति       |         | EO.          |
| राजधानीका परिवर्त्तन                            | •••     | <b>=</b> 2   |
| सिद्धान्तपञ्चकका शपथपत्र                        | •••     | = <b>3</b> . |
| कोगिशो नामक सभाकी स्थापना                       | •••     | ΕĘ           |
| पूर्व और पश्चिम प्रान्तोंके वाइमियोंमें परस्पर  | विरोध   |              |
| ताल्लुके दारी शासनका अन्त                       | •••     | <b>=</b> €.  |
|                                                 |         |              |
| -                                               |         |              |
| द्धितीय परिच्छेद                                |         |              |
| राष्ट्रसङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम           | ' अवस्थ | r            |
| योरोपके श्रनुकरणके विचारसे पुनः स्थापनाकी       | स्कीमका |              |
| श्रवश्यम्भावी परिणाम, जापानमें राष्ट्रसद्व      |         |              |
| <b>उद्योग</b>                                   | •••     | 38           |
| प्रतिद्यापत्रका स्रर्थ                          |         | 23           |

| यामूल सुधारवादी नेताओं के चित्तमें     | प्रतिनिधिक       |  |
|----------------------------------------|------------------|--|
| राज्यपद्धतिके विचारीका उदय             | ٤٤               |  |
| भठारहवीं सवीके पाखात्य राजनैतिक व      | पर्थशाखका        |  |
| न्रभाव                                 | የ০০              |  |
| कोरियाके प्रश्नपर प्रमुख राजनीतिलोका उ | म मतभेव १०६      |  |
| इतानाकी और उसके मित्रीका आवेदनपन       | ११२              |  |
| ञावेदनपत्रका सरकारी उत्तर              | ११५              |  |
| आवेदनपत्रके विरोधमें डा० केतो          | 288              |  |
| आन्तीय शासकोंकी परिषद् सापित कर        | नेकी शोर         |  |
| सरकारी घोषणा                           | १२०              |  |
| ञ्चोसाका सम्मेलन                       | १२०              |  |
| उदार मतवादियाँका आन्दोलन               | १२१              |  |
| स्रात्सुमामें गदर                      | १२२              |  |
| राष्ट्रीय सभा स्थापनार्थ संयुक्तसमाज   | विषयक            |  |
| प्रार्थनापन्न                          | १२४              |  |
| श्रोकुमाका उपाय                        | १२५              |  |
| कुरोदाकी भारी भूल                      | १२७              |  |
| .वि० १६३६ के अध्वित मासमें राजघोषणा    | १२७              |  |
| विश्वास स्थापन                         | 170              |  |
| -                                      |                  |  |
| तृतीय परिच्छेद                         |                  |  |
| सङ्घटनान्दोलनका वितीय अ                | <b>थिन</b> य     |  |
| उदार दल और उसका कार्यक्रम              | १२६              |  |
| सङ्घटना सुधारवादी दल श्रीर उसका कार्य  | क्रम १३२         |  |
| सङ्घटनात्मक साम्राज्यवादी दल श्रोर उसद | ता कार्यक्रम १३४ |  |

#### ( २६ )

| साम्राज्यके धाधिपत्यके मुख्य प्रश्नपर प | दिविपाद      | •••   | १३६     |
|-----------------------------------------|--------------|-------|---------|
| प्रेस-कान्न धौर सभासमाज कान्न           | •••          | •••   | १४०     |
| उदार दले झौर प्रागतिक दलमें परस्पर      | त्त् में में | • • • | १४१     |
| गुप्त यन्त्रणा और राज्यद्रोह            | •••          | •••   | १४३     |
| सरदाराँकी प्रतिष्ठाका पुनः स्थापन       | •••          |       | १४७     |
| मन्त्रिमर्डलकी काया पलट                 | •••          | •••   | १४८     |
| सरकारी बोहदोंके लिए उचित परीचा          | •••          | •••   | રુષ્ટ્ર |
| प्रयत्न एकताबादी दलका सङ्गठन            | •••          | • • • | १५१     |
| शान्तिरज्ञा कानृत                       | •••          | • • • | 143     |
| लोकतन्त्र शासन प्रणालीका प्रवर्तन       | •••          | •••   | र्यप्   |
| प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन कालमें राष     | नीतिक व्य    | ਗ     | १५६     |

## द्वितीय भाग

## सङ्घटनके सिद्धान्ते।पर विचार

## प्रथम परिच्छेद

### सर्वदनकी सीमामं सम्राद

| शासनपद्भविषे घटक तान्विक सिद्धा  | न्त…       | •••   | 305 |
|----------------------------------|------------|-------|-----|
| सम्राट्का धर्मविधानका अधिकार     | •••        | •••   | १=१ |
| ्,े शासनाधिकार                   | •••        |       | १≖६ |
| जल और थल संनागांपर सम्राद्का     | पूर्ण भाधि | पत्य  | १८७ |
| सन्धिविष्ठह फरनेका सम्राट्को अधि | कार        |       | १८७ |
| सम्राद्धाः न्यायस्यन्धाः अधिकार  |            | • • • | १८८ |

| ं जागरीहाहे संग्रह क्यांने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| अमरीकाके संयुक्त राष्ट्रोंकी शासनपद्मतिके नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ामा-            |            |
| ताओं के सहश जापानी शासनपद्धतिके नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ार्मा-          |            |
| ताश्रोंकी भी न्याय-विभागके खतन्त्र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हने-            |            |
| विषयक धारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | . १८৪      |
| संयुक्त राष्ट्रके प्रधान श्रथवा ज़िला न्यायालयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>}∞</del> } |            |
| जापानके न्यायालयांसे तुलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1711            |            |
| जास्य वास्त्र |                 | . १⊑8      |
| शालनप्रवन्धसम्बन्धी न्यायालय या न्यायमन्दिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••             | . 350      |
| शासनपद्धतिका संशोधनसम्बन्धी श्रंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••             | १क्षर      |
| जापानमें राजसिंहासनाधिकारकी इंग्लिस्तानकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पद्ध            | ते-        |
| से तुलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | १६५        |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1-1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |
| द्धितीय परिच्छेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |
| मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिपद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
| वर्तमानमन्त्रिमगडल पद्मतिका प्रादुर्भाव श्रीर वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कारा            | 033        |
| जापानी मन्त्रिमण्डलके मन्त्रियोंकी इंग्लिस्तानके म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नगरा            | 560        |
| याँने तुलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11421-          |            |
| मन्त्रिमएडलके श्रधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••             | 48≈        |
| मान्त्रम्पुड्यान् आवसार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••             | २००        |
| मन्त्रिमराडल श्रीर राष्ट्रीय सभामें सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •           | २०१        |
| राष्ट्रके आयव्ययगर राष्ट्रीयसभाका अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •           | २०३        |
| मर्यादासे अधिक व्ययपर सभाका अपर्याप्त निया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्धरा।          | <b>204</b> |
| सन्त्रपरिषद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 (1           | 103        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |
| मन्त्रपरिपद्का सङ्गठन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••             | २०७        |
| मन्त्रपरिषद्के कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••             | २०म        |
| मन्त्रिमएडल और मन्त्रपरिषद्में लम्यन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | २०६        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | . 44       |

## तृतीय परिच्छेद

## राष्ट्रीय सभा

| • | राष्ट्रीय समाकी दो परिषदींका सङ्गठन                     | २१२ |
|---|---------------------------------------------------------|-----|
|   | प्रार्थनाप्त्र स्वीकार करनेका श्रधिकार                  | २१३ |
|   | गश्न करनेका अधिकार                                      | २१४ |
|   | सम्राट्की सेवामें श्रावेदनपत्र भेजनेका श्रिषकार         | २१७ |
|   | समाके इस अधिकारका विचित्र उपयोग                         | २१८ |
|   | प्रतिनिधि सभाद्वारा निवेदनपत्र भेजनेका अधिकार           | २२० |
|   | अन्य गौण अधिकार और खत्व                                 | २२४ |
|   | जापानकी सभाद्वयपद्धतिका इंग्लिस्तान, फ्रांस छोर         |     |
| ( | संयुक्त-प्रान्त यमरीकाकी सभाइयपछतियासे तुलना            | २२५ |
| • | राष्ट्रीय समाक्षे दोनों परिपदोंका मन्त्रिमएडलसे सम्यन्ध | २२८ |
|   |                                                         |     |

# चतुर्थ परिच्छेद निर्वाचनपद्धति

| निर्वोचकोंकी संख्यामें परिवर्तन होने | से इंग्लिस्ता | नक्षे |     |
|--------------------------------------|---------------|-------|-----|
| सङ्गठनमें श्रधिकारविपमता             | •••           | •••   | २३३ |
| निर्वाचन कानूनका ससविदा              | •••           | •••   | २३४ |
| निर्वाचक और उस्मेद्वारोंकी शतें      | •••           |       | २३५ |
| पुरानी निर्वाचन पद्धतिक मुख्य दोष    | •••           | •••   | २३६ |
| मकट मत देनेकी शैलीके गुण और दोष      | •••           | •••   | 355 |
| १६५२ वि० का निर्वाचन छुधार बिल       | •••           | •••   | २४० |
| १६५५ का इतोका सुधार विल              | •••           |       | 280 |

## ( ३२ )

| यामागाता मन्त्रिमग्डलंका निर्वाचन सुधार विल            |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| नये निर्वाचन कामृनके अनुसार निर्वाचन पद्मति            | ર્ક્ષ્ય     |
| Street Systems of Mills                                |             |
| पञ्चम परिच्छेद                                         |             |
| जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और समिदा                     | יזכי        |
| वैयक्तिक खातन्त्र्यके सम्बन्धमं सङ्घनके निर्मातार्थीके | •           |
| विचार                                                  |             |
| सङ्गदनके अनुसार विशिष्ट खत्व                           | २४७         |
| सम्पत्ति सम्यन्त्री स्वत्व                             | २४⊭         |
| •                                                      | 388         |
| सब प्रकारके खत्वीका समान श्राधार                       | 388         |
| श्रनुचरदायी शासनके दोषोंको हटानेके उपायका सभाव         | र २५०       |
| ***************************************                |             |
| तृतीय भाग                                              |             |
| सङ्घटनकी कार्य-प्रणाली                                 |             |
| प्रथम परिच्छेद                                         |             |
| सङ्घटनात्मक राज्यसत्ता                                 |             |
| जापापी जनताके सम्राट्के प्रतिभाव                       | સ્પૂર્      |
| राजसत्ताका छनतापर प्रभाव 🏸                             | <b>३</b> ६१ |
| जापान सम्राट्की जर्मनीके राजासे तुलना                  | २६३         |
| जापान सम्राट्के अधिकारोंकी इंग्लिस्तानके राजाके        |             |
| अधिकारों से तुलना                                      | २६४         |
| लब्राट् और मन्त्रिमएङका घार्लविक सम्बन्ध 💎             | રફ્યુ       |
| •                                                      |             |

| ,                                    |                  |       |             |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| ् ( ३३ )                             |                  |       |             |
| व्यवस्थापन कार्यमें सम्राट्का प्रभाव |                  |       | <b>२</b> १६ |
| परम्परागत देशंधर्मके जपर जापान       | राजसिंहा         | सनकी  |             |
| . खुदहता                             | •••              | •••   | २३१         |
| -                                    |                  |       |             |
| द्धितीय परि                          | <u>च्छेद</u>     |       |             |
| सरदार समाकी क्षि                     | कार मर           | ीदा   |             |
| शासन निर्माणकी सत्तापर म॰ हर्य       | र्टस्पेन्सरद     | ភា    |             |
| श्रालोचना                            | •••              |       | <b>૨૭</b> ૪ |
| जापान और इंग्लिस्तानकी सरदार र       | <b>नभाश्रीको</b> | तुसना | સ્ક્ષ       |
| सरदार सभाकी सं० प्रा० ग्रमरीकाव      | ती सिनेट         | सभासे |             |
| तुलना '                              | •••              |       | રહક         |
| मन्त्रिमग्डलसे सरदार सभाका सम्ब      | न्ध              |       | २८०         |
| सरदार सभाकी फमजोरियाँ                | •••              | •••   | २≍३         |
| जापान स्थानिक प्रश्लोपर कलइ, ध       | ार्मिक वि        | वाद,  |             |
| श्रौर पद्माभिमानका प्रभाव            | ·                | •••   | २⊑६         |
| सरदारसभामें षड़प्पनका भाव            | •••              |       | २⊏६         |
|                                      |                  |       | •           |
| तृतीय परिच                           | <b>ेंद</b>       |       |             |
| मन्त्रिषण्डल और राज                  | नीतिक            | दल    |             |
| जापानके मन्त्रिमएडलकी इंग्लिस्तान    |                  |       |             |
| तुस्तना                              | •••              |       | 3=€         |
| १. ऐतिहासिक घटः                      | ना क्रम          |       |             |
| राजनीतिक दलोंमें परस्पर विवाद        |                  | וחייה | २8१         |
| 2                                    | •••              | ***   | 161         |

## ( 88 )

| परिषद्का पहला निर्वाचन                           | <b>ર</b> ફેપ્ટ |
|--------------------------------------------------|----------------|
| प्रथम अधिवेशनमें ही मन्त्रिमएडल और खार्वजनिक     |                |
| दलॉफा परस्पर विरोध                               | न्ह्रपू        |
| द्खरे श्रधिवेशनमें सभा भङ्ग                      | इहर            |
| निर्वाचनमें सरकारी दखल                           | २८४            |
| मतिनिधि सभाका मन्त्रिमएडलके इस्तान्तेप।विरोधक    |                |
| प्रस्ताव                                         | રહૃદ           |
| मात्तुकाता मन्त्रिमएडलका पद त्याग और नया मन्त्रि |                |
| मण्डल                                            |                |
| प्रतिनिधि सभाके विरोधको द्वानेके लिए सम्राद्का   | ३००            |
|                                                  |                |
| स्चनापत्र                                        | ३०१            |
| प्रतिनिधि सभाके सभापतिकी पद्च्युति               | ६०३            |
| इताका भाषण श्रीर मन्त्रपरिषद्की सम्राट्को सलाह   | इ०इ            |
| सं० १८५० के पाँचवें अधिवेशनमें सभाभक्षे          | ३०४            |
| सं० १६५६ के छुठे अधिवेशनमें सभाभन्न              | 209            |
| चीन श्रीर जापानका परस्पर सन्धिविष्रह             | 508            |
| मन्त्रिमएडलका अधिकारिवर्गके स्वैरतन्त्रनीतिका    |                |
| त्याग श्रौर इतो मन्त्रिमएडलका उदार दलॉसे मेल     | 305            |
| मात्सुकाता श्रोजुमा मन्त्रिमएडलका सङ्गठन         | 378            |
| शासनपद्धतिके कार्यक्रममें भेद                    | ३१३            |
| १६५५ वि० सं इतोके नवीन मन्त्रिमएएलकी रचना        | 3,53           |
| मन्त्रिमग्डलका घोर विरोध और १२ वें अधिवेशनका     | 7. 6.00        |
| भङ्ख                                             | = £ů           |
| ग्रव्रगर्य नेताओंकी विचार समिति                  | <br>३१६        |
| मिनिमण्डलके नथे सदस्योंका निर्वाचन               | ३१७<br>३१७     |
| मन्त्रिसण्डलकी समाप्ति                           | 320            |
|                                                  |                |

#### ( 34 )

.

-

|                         | ( )             |                  |       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| दलमूलक जरकारका          | मन्त            | •••              | •••   | 324              |
| यामागाताकी प्रधानता     |                 | हा नवीन          | गठम   | ३२२              |
| यामागाता मन्त्रिमएड     | तका उदार मतव    | ।दियोंसे         | मेल . |                  |
| मेल का भन्न             | •••             |                  |       | इञ्ह             |
| इतोके नेतृत्वमें 'सेइका | र्देः दलकी रचना | ···              |       | ३२५              |
| 'लेइकाई' के सदस्योंका   |                 |                  | •••   | ३२६              |
| मन्त्रिमएडलका सरदा      | र परिपटसे विर   | ोध               |       | <b>३२</b> ७      |
| फत्स्राकी प्रधानतामें म | मन्त्रमगडलका र  | ः -<br>स्वीतस्ट  | ਨਜ਼   | चे देव<br>चे देव |
| कत्स्रा मन्त्रिमएडलसे   | इतोका पराजय     |                  |       | ने <b>३०</b>     |
| सेयुकाई दलसे इतोका      | सम्बन्ध त्याग   | •••              | •••   | 338<br>346       |
| मन्त्रिमण्डलका अन्य     |                 | •••              | •••   | 224<br>234       |
| सायोनजी मन्त्रिमग्छल    |                 | •••              | •••   |                  |
| मारकोस कत्स्रा और       |                 | <br><del></del>  | ٠٠٠   | ३३६              |
|                         | माराकल लाया     | गजाका ।          | वश्रष |                  |
| सम्बन्ध                 | •••             | •••              | •••   | ३३७              |
| •                       | त की एक घट      |                  |       |                  |
| नित्तोजिकेन या खाएड     |                 | प्रसङ्ख          |       | ३४०              |
| पार्लियामेराटपर कलङ्क   |                 | •••              | •••   | 38A              |
| मामलेका आर्थिक रूप      | •••             | •••              | •••   | २४७              |
|                         |                 |                  |       |                  |
| •                       |                 |                  |       |                  |
| च                       | तुर्थ परिच्छे   | द                |       |                  |
|                         | निर्वाचन        |                  |       |                  |
| नियांचनकी प्रवृति       | •••             | •••              | •••   | ફેઇટ             |
| शयरीकाके निर्वाचन       |                 | तस्तान <b>के</b> |       |                  |
| किर्णाचन विवाहसे        | नलंग -          |                  |       | 346              |

### ( ३६ )

| जापानी निर्वाधनों में वैयक्तिक         | विशेषता ३५          | 13 |
|----------------------------------------|---------------------|----|
| निर्वापनमें फलङ्क श्रीर उसके           | कारण ३५             | y  |
| उजनीतिक वल भीर निर्वाचन                | ₹ રૂપ્              | Ę  |
| उल्मेदवान                              | · ३५                | y  |
| भियांचन कालमें लेजां जीव               | सापणीके सम्यन्धमें  |    |
| आपानकी इंगलिस्तान ग्री<br>निर्वाचन चेल | र अमरोकासे तुलना ३६ | O  |
| जन्मद्वारका निर्वाचन पर व्य            | ३६                  | Ç; |
| असिशिष्ट                               | य ३६                | Ę  |
| प्रवासुक्रमणी                          | ३६                  |    |
| परिभाषिक शष्ट्रकोष                     | ··· ३८              | -  |
| ्रा रासाच्या नाम्ब्रह्मास्य            | ३९:                 | 6  |

# जापानके सम्पन्धमें उपयोगी अन्य

जापानके मध्यन्त्रमें विशेष भान सम्पादन करने के लिए संशेषमें पाठकोंके किये कप्र एक सम्योक नाम नीचे दिये जाते हैं।

'नापान' (१२ स्त्रगट ) कप्तान जिंकते छन ।

'नापानी वस्तरं' था. एच. चैरनरलेन कुछ ।

'जापानका इतिहास' उन्त्यू, जी, प्रदम क्रव ।

'जापान' सफकादियो हार्न कृत ।

'नये जापानके पचास वर्ष' (२ स्वण्ट) काच्यादिते द्वारा हम, कांग्हाभाषान्त्राह भणकाम की, हुईस कृत ।

# चित्रोंकी सूची।

|                          |          |         | ष्ट्रा संख्या |
|--------------------------|----------|---------|---------------|
| १—जापान और फारमोसाव      | 40       |         |               |
| २—राजधानी तोकियोका दूः   | रय सिनजा | वाजार   | ५६            |
| ३—तोकियोमें राजमहलका     | ह्रस्य   | •••     | 46            |
| थ—कोरियामें राज्य विप्लव | •••      | • • • • | ११०           |
| ५—काउण्ट ओकुमा           | •••      | •••     | १२४           |
| ६प्रधान मंबी इतो         | •••      | •••     | २१६           |
| चीर जनरळ नोगी            | •••      | •••     | २६४           |
| ८—वीर एडमिरल तोगो        | •••      | •••     | રદંદ          |

#### घटना कम

पुनः स्थापनाके पूर्वका काल

संपद् १६१०-सेनापति पेरिका झागवन (२४ झापाइ) फियोतोको दरबारमें कुर्गास् कौन्सिलकी थैटक जोइतो, और, काईको कुतो, दो दहाँ (वर्षर लोगोंका निर्वासक यल और देशका द्वार-इद्धाः टक दल) का उत्थान। शोगून इयेयाशीकी सृत्यु और इयेसादाका - श्रोगृन पदपर ञ्राना (शाद्रुपद) सेनापति पेरिका लीटना (१ फाल्युन) खंयुक्तप्रान्त शमरीकाले प्रधम सन्ध (१० चैश) सं॰ १६११-सरवाम स्टलिंगका जागमण, श्रॅंबेज़ी सरकारसे सन्धि (२६ आध्विन) योशीदा और शिवूकी और उनके अभ्यापकको विदेशमं जानेके प्रयत करनेएर कैदकी खजा। इसके लाथ लिख। (३५ माघ) पं॰ १६१२-इालेएइफे साथ खन्धि (१७ माघ)। सं० १६१३-टानसेन्ड हेरिलनका शागमन (श्रावया)। खं० १६१४-शोगूनकी हेरिससे मेंट (२१ मार्न०)। येदॉर्मे दाइमियों लोगोंका खरुमेलन (माब)। अमरीकाके साथ व्यापार और नेलिएपयक सन्धि-का राजदरवारकी ओरसे इनकार, आइकामोन-नोकामिकी राष्ट्रमन्त्र-पद्पर नियुक्ति (तायरो)। षां० १६१५-हेरिसकी सन्विका परिसाम (१३ धावण)।

श्रंप्रज सरकार, फांस श्रोर क्रसले भी उसी प्रकार-की सिन्ध । मितोके दाइमियोके नेतृत्वमें विदेश सम्पर्क और शोगुनाईके विरोधमें प्रवत्त श्रान्दोत्तन । शागृन इयेसादाकी मृत्यु श्रोर इयेमोचीका पदा-रोहण

लं० १६१६-राष्ट्रमन्त्री खाई छौर विदेशसम्पर्क विरोधी दत्त । शोगून विरोधी दलांका घोर मतभेद । राष्ट्रमन्त्री खाईकी हत्या (फाल्गुन) । हात्तेएड और प्रशियाकी सन्धिका परिणाम ।

सं ० १६१७-विदेश सम्पर्क विरोधियोंका श्रमरीकन राजदृत - प्रकोनपर दोषारोपण (माघ) ।

सं० १६१६-श्रंत्रेज़ी राजदूतपर श्राक्रमण (श्रावण)। प्रथम जापानी राजदूतका रूसमें जाना (म्राघ)। १६१६-श्रंत्रेज़ी राजदूतपर दूसरा शाक्रमण् (१२ श्रापाह)

रिचर्डसनका दल (श्राधिन)

लम्राट्की इच्छाके श्रनुक्ल दाइमियां लोगीका सम्मेलन, कियोतो राजदर्वारके शोग्नशालनमें इस्तचेपका प्रारम्भ ।

सं० १८२०-योशिउदलका श्रमरीकाके व्यापारी, फ्रांसीसी लड़ाऊ जहाज़ श्रीर डच् जहाज़पर श्राकमण (श्रापाढ़ श्रावण)

सैनापति कुपेरका कागाशिमापर आक्रमण (२६ श्रावण)।

जप्तली लोगोंको देशसे चाहर निकाल हेनेपे सम्पन्धमें सरकारी आज्ञापत्र।

शोगुन इयेमोचीका कियोतोमें आगमन। सं १६२१-शोग्न इयेमोचीका कियोती राजदर्वारमें द्सरी बार आगमन। श्रंत्रेज़, हालेएड, फ्रांस ग्रीर श्रमरीकाके संयुक्त वेड़ेका शिमानसेकीपर आक्रमण। सं० १६२२-शोग्न सरकार छोर चोशिउके दाइमियोंमें पर-स्पर लड़ाई भगड़े। सर हेरीपारकेसका आगमन। सं॰ १६२३-शोगून इयेमोचीकी सृत्यु (ब्राश्विन) । केकीकी शोगून पदपर नियुक्ति। हियोगोका सन्धि-बन्दरके रूपमें खुलना। सम्राट् कोमीका सर्गवास । राजपुत्र मित्सुहीतोका राज्याभिषेक। ः सम्राट्को पुनः शासनाधिकार प्रदानके सम्बन्धमें तोसाके दाइमियोका शोग्नके प्रति कथन। सं० १६२४-शोग्नका त्यागपंत्र (२२ त्राश्विन)। पुनः स्थापना (२३ कार्तिक)।

मेजीकाल

सं० १८२३-शासनपद्धतिका पुनः सङ्घटन्। लात्सुमा और चोशिऊदल श्रीर एइजु श्रीर कुवान दलोंमें परस्पर युद्ध (माघ)। विदेशी राष्ट्रीके प्रति नियत नीतिका प्रारम्भ (फाल्गुन)। जापानके साथ पत्रव्यवहार करनेमें कोरियाकी ं श्रानाकानी। सम्राट्के साथ सर हेरीपार्कसकी मेंट (चैत्र)

सिद्धान्तपञ्चदका शपथपत्र (१३ वैत्र)। सं०१=२४-सम्राट्के राजपत्तकी सेनाग्री गौर तोकूगादा वलके पुरुषोमं सगड़े (श्रावण)। राजदर्वारका कियोतोसे उठकर तोकियो आना (मार्ग)।

तारोंका प्रयन्ध।

सरकारी नज़टका प्रथम प्रकाशित होना (चैघ) i

सं० १=२६-फोिंगशो सभाकी स्थापना (पैशास)।

उत्तरीय प्रदेशीमें दोहियांपर सरकारी होनाशांका पूर्ण विजय (आवाद्)।

दाइमियो लोगोंका मध्यस्थ यनगा।

सं० १४६७-कोगियोका अधिवेशन भन्न (कार्तिक) । रंल मागोंका निर्माण।

सं० १६२म-तासुकेदारी शासनपद्धतिका अन्त (आवस)।

शासनपद्धतिका नवीन सङ्गठन। पता-श्रन्यजीका उद्धार ।

तलवार लगानेकी प्रधाका अन्त ।

सन्धिपर पुगर्विचार करनेके निमित्त इवाकुरा दलका अमरीका और योरोपको प्रस्थान।

र्लं १.६२६-तोकियों और योकोद्यामाके वीच रेल मार्गका पूरी तरह बन जाना।

इंसाइयोंके विरुद्ध घोषणाञ्जोकी पुनर्घोषणा राष्ट्रीयपरिपद्में कोरियाके साध युद्धके प्रश्लपन पादधिवाद् (श्रावण्)।

इवाकुरा दलका विदेशसे प्रत्यागमन (भ्राध्विन)। सं १६३०-सेनामें यलपूर्वक भर्ती करनेकी रीतिका अनुसरण। ञेगरीके तिथिपत्रको अपनाना (भाषाड़)। सङ्घटनात्मक शासनपद्धतिकी स्थापनाके सम्बन्ध-में किदोका आवेदमपन। कोरियाके प्रश्नपर राष्ट्रसभामें मतभेद (कार्तिक)। इतागाकी और उसके मित्रोंकी खोरसे आवेदन पत्र (४ भाघ)। सागाका बसवा (फाल्गुन)।

सं ० १६३१-किदोका त्यागपत्र (वैशाख)।

सन्ध (१४ फाल्ग्रन)।

जहाजियोंका फार्मीसाको प्रस्थान (ज्येष्ट)। शन्तीय शासक सभाश्रोंकी स्थापनाके निमित्त सम्राट्का माशापम (१६ वैशास)। श्रोसाका सम्मेलन।

सं० १,६३२-शिष्टसभा (सिनेट) और प्रधान न्यायमन्दिएकी स्थापनाके लिए सम्राट्का आहारम (१ वैशाख)। प्रन्तीय शासक सभाकी प्रथम वैटक (जून २०)। नया दमनकारी मेंस कानून (१४ शाषाह)। जापानी जङ्गी जहाज्ञपर कोरियाषालोंका श्राक्रमण (ग्राध्विन)। कारियाके साथ मैची श्रीर व्यापारके सम्बन्धमें

राष्ट्रसभासे इतागाकीका त्यागपत्र। सं० १६३३ कुमामोना और चांशिऊमें वलवे (फार्चिफ)। सं॰ १६३४ सात्सुमाके राजद्रोह (३३ वि •के फाल्गुनसे आश्विन तक) निर्वाचित राष्ट्रीय सभाक्षी स्थापनाके सम्बन्ध-में रिशीशाका प्रार्थनापत्र। कतिपय राजनीतिक दलोका उत्थान।

किंदोकी मृत्यु (ज्येष्ठ)। सं० १६३५ श्रोक्वाकी हत्या (ज्येष्ठ)। प्रान्तीय सभाग्रोंकी स्थापना (४ श्रावण)। सं० १६३६ राष्ट्रसभाकी स्थापनाके लिए छोकायामाके प्रान्ता-ध्यात्तके समीप जनताका प्रार्थनापत्र (पौष)। श्रोसाकामें श्राइकोकुशा सरमेलन। सन्धिपत्रपर पुनर्विचार श्रीर राष्ट्रीय सभाकी स्यापनाके लिए किह छाइशाका छावेदनपत्र (माछ)! श्रोसाकामें राष्ट्रीय सभाकी खापनाके संयुक्त सङ्गठनके लिए राजाज्ञा (चैत्र)। सभासम्मेलनोंका कानृत वनना (२२ चैत्र)। सं० १६३७ नयो व्यवस्था पुस्तक श्रौर फौजदारी कानूनकी पोधीका प्रकाशित होना (श्रावण)। सं० १६३= श्रोकुमाका कार्यक्रम। होकायदोके कतिपय कारखानोंकी विकीके सम्बन्धमें क्ररोदाकी नीति। मन्त्रमग्डलमें दलबन्दी (कार्त्तिक) ! सं० १६४७ में राष्ट्रसभा स्थापनाके सम्बन्धमें सम्राट-का आज्ञापत्र (कात्तिक)। उदारदलका सङ्गठन (१३ कार्त्तिक)। पश्चिमीय देशोंमें राजनैतिक सङ्गठनोंके अनुशीलनके निमित्त इतोका योरोपको प्रस्थान (फाल्गुन)। प्रागतिक दलका सङ्गठन (१ चैत्र)। शासन पद्धतिमें राजपत्तका उत्थान (४ केम)।

सं० १६३६-इतागाकीकी हत्याका उल्लेख (वैशास)।

सार्वजनिक सभाश्रों श्रोर सम्मेलनोंके सम्बन्धमें कानूनपर पुनर्विचार (२० ज्येष्ठ)।
'मनुष्यके श्रधिकार विषयक नवीन स्थापना'नामक डा० कातोंके प्रन्थका प्रकाशन।
कसोंके 'सोशल कन्ट्राट्, का श्रनुवाद।
इतागाकी श्रोर गोनोकी हर्षवर्ष यात्रा (मार्ग०)।
उदार श्रीर प्रागतिक दलोंमें परस्पर कलह।

र्णं० १६४०-प्रेस कानून और दमनकारी कानूनपर पुनर्विचार (३ वैशाख)। इवाकुराकी मृत्यु। राजनीतिक दंलोंमें परस्पर फूट (बाश्विन कार्तिक)। फूकूशिमाका मामला। इतोका विदेशसे प्रत्यागमन (ब्राश्विन)।

लं॰ १६४१-ताल्लुके दारोंका पुनरधिकार लाभ।
कावायामाका मामला (श्राश्विन)।
जापान श्रोर चीनके प्रमुख दलोंका कोरियामें
क्लह (१६३६-१६४१)।
सियोलकी सन्धि।

हां॰ १६४२-तेन्त्सिनकी सन्धि (५ शाख)।
श्रोसाकाका मार्मला (मार्ग॰)।
केविनट पद्धतिका पुनः सङ्गठन (पौष)।
इतोके प्रथम मन्त्रिमग्डलका सङ्गठन।

सं॰ १६४३-आपानी राष्ट्रके विलायती ढाँचेपर ढालनेका सर-कारी संविधान। सन्धिपर पुनर्विचारके लिए पत्रव्यवहार (ज्येष्ठ) खं० १६४४-खिन्छपर पुनिधिचारके कार्यमें इनोयीकी कार्य-विकलता। वैदेशिक विभागके मन्त्री हनोयीका त्लागपण (१३ श्रावण)। शान्तिरचा कानृन (१० पीप)। तोकियोमें भयद्वर हत्याकाएड। वैदेशिक मामलोंके लिए श्रोकामाका मन्त्रिपद्पर भागमन (फाल्गुन)।

सं॰ १६४५-मन्त्रपरिषद्की स्वापना (१५ वैशास)।
कुरोदाका मन्त्रिमएडल (वैशास)।
सङ्घटनाका प्रवर्तन (२२ माघ)।
मन्त्रिमएडलकी खतन्त्रताके सम्बन्धमें इतोकासिद्धान्त (फाल्गुन)।
सन्धिपरपुनविचार कार्यमें शोकुमाकी विकलता।

सं १.६६-स्रोक्साको हत्या करनेका उद्योग (कार्त्तिक यामागाता मन्त्रिमगृङ्क (पौष)।

सं॰ १६४४-दीवानी श्रोर व्यापारसम्बन्धी कानून पोधिचौँका निर्माण (धैशाणसे कार्त्तिकतक)। प्रथम सार्वजनिक चुनाव (१७ श्रपाद)। राष्ट्रसभाका प्रथम अधिवेशन (= मार्ग०ले २५ काल्गुन तक)।

सं० १६४म-मात्सुकाताका प्रथम मन्त्रिमग्हल (ज्येष्ठ)। राष्ट्रसभाका द्वितीय अधिवेशन (५ मार्ग से १० पौष) प्रतिनिधि सभाका भङ्ग (काल्गुन)। दूसरा सार्वजनिक निर्वाचन। पां० १६४६-राष्ट्रसभाका तृतीय अधिवेशन (१६ वैशासको ३१ ज्येष्ठ)। निर्वाचनमें सरकारी हस्तचेप होनेसे सार्वजनिक सभाका सरकारसे विरोध (३१ वैशाख)। ञ्चायन्यय पत्रपर राष्ट्रसभाकी दोनी परिवदौंके अधिकारके सम्बन्धमें मन्त्रपरिषदका निर्णय (३२ ज्येष्ठ )। इतोका द्वितीय मन्त्रिमएडल (भाद्र)। राष्ट्रीयदल (काँकुमीव किश्रोकाई) का विस्कारण्ट शिमागावा द्वारा सङ्गठन। राष्ट्रसभाका चतुर्थ अधिषेशन (६ मार्ग० स्रे ५० फाल्गुन )। छायद्यय पत्रपर प्रतिनिधि परिषद् छौर सरकारका प्रभावशाली माषण (१० माघ)। राजकीय घोषणाका प्रकाशन (२= माघ)। सं (६५०-राष्ट्रीय सभाका पाँचवा श्रधिवेशन (१५ पौपतक)। प्रतिनिधि परिषद् सभापति होशीका पद्च्युत करना। गवर्वमैएटकी आलोचनामें परिषद्का (१= मार्ग०)। इतोका प्रत्युत्तर (१६ मार्ग )। मन्अपरिषद्का भाषण (६ पौप)। पी० एएड ग्रो० कम्पनीपर हरजानेका मुकद्मा ! परिषद्का मक् (१५ पौष)। तीसरा सार्वजनिक निर्वाचन (चैत्र)

·सं० १६५१-राष्ट्रीय सभाका छठा ऋधिवेद्यन (२८ वै० १६ ज्येष्ठ)। परिपद्में सरकारकी कड़ी भालोचना, परिष-द्का भन्न। चीन जापान युद्धका प्रारम्भ (श्राष्ण्) । चतुर्थ सार्वजनिक सम्मेलन (भावण)। हिरोशिमामें राष्ट्रीय सभाके ७ वें अधिवेशनकी आयोजना (२६ आश्विनसे ३ फार्तिफ) श्रंग्रेजोंसे नयी सन्धिका खापन (श्रा्षण) राष्ट्रसभाका आठवाँ अधिवेशन (७ पौपसे १० देश) लं १६५२-राजकीय व्यवस्था द्वारा शिकारसम्बन्धी कानुनके पुनर्विचारपर वादविवाद। निर्वाचन सुधार बिल। चीनके साथ शान्ति सन्धि (खाश्विन)। क्रियोमेर प्रायः द्वीपका चीनको लौटा देवा(कार्तिक)! कोरियाके दरवारमं रूस और जापानके प्रमुख दलोंका परस्पर विवाद। उदार मतवादियोंका सरकारसे फलह। राष्ट्रसभाका नवाँ श्रधिवेशन (१० पौपसे १४ चेत्र)। प्रागतिक दलका श्रभियोगात्मक शावेदनपत्र(माव)। सं० १८४१-हस और जापानका परस्पर समभौता (ज्येष्ट)। मात्मुकाता श्रोकुमा मन्त्रिमग्डल या हिर्तीय मात्सुकाता मन्त्रिमएडल (आश्विन)। राष्ट्रीय सभाका १०वाँ अधिवेशन (७पौपसे १०६व)। मात्सुकाता और श्रोकुमार्मे परस्पर संघर्ष .सं० १६५४-छोकुमाका त्यागपत्र (२० कार्तिक) राष्ट्रसभाका ११वाँ अधिवेशन (६ पौपसे १० पौप)

सरकारपर विश्वासं न रहनेके लम्बन्धमें प्रस्ताव। सभा भङ्ग

मात्सुकाता मन्त्रिमग्डलका पद त्याग। इतोका तृतीय मन्त्रिमग्डल (३० पीप)। पाँचवाँ सार्वजनिक निर्वाचन (१ चैत्र)

खं॰ १६५५-राष्ट्रसभाका १२ वाँ अधिवेशन (३१ वैशासके २७ ज्येष्ठतक)।

इतोका निर्वाचन सुधार विल।

१६४४ वि० का शान्तिरचा कानूनका रद्द करना भौमिक कर बुद्धि कानूनके रद्द करनेपर सभाका

भङ्ग (२० ज्येष्ठ)। उदार दल और प्रागतिक दलका संबदनात्मक

दलसे मिल जाना (६ आश्विन)। मन्त्रपरिषद्में इतो श्रीर यामागाताके वीच विवाद

(१० अषाढ़)। संघटनात्मक दलके सदस्योद्वारा नवे मन्त्रि-

मराडलका संगठन (१६ शाषाइ)।

छुठा सार्वजनिक निर्वाचन। संघटनात्मक दलका भङ्ग।

श्रोकुमा-इतागाकी मन्त्रिमएडलका श्रधःपात ।

द्वितीय यामागाता मन्त्रिमएडल (२२ कार्तिक)।

राष्ट्रसत्ताका १३ वाँ अधिवेशन (२१ कार्तिकसे २७ फाल्गुन तक)।

यामागाता मन्त्रिमगडलका पुराने उदार दलसे मैत्री भाव।

भौमिक कर वृद्धि कानूनका पास होना निर्वाचन

सुधार कानूनपर दोनों परिषदोंमें विवाद, मन्त्रि-मण्डल धौर उदार वलमें परस्पर मैत्रीभाव-पर कोप।

सं० १८५६-नयी सन्धियाँ करना । राष्ट्रसभा का १४ वाँ श्रधिवेशन । दोषारोपक शावेदन पत्रका प्रतिवाद (२६ मार्ग) ।

कं० १६५७-दोनों परिपदों में निर्वाचन सुधार 'विलकी स्वीकृति'।
 उदार दलांका मन्त्रिमग्डलके साथ मैत्रीभक्त ।
 'सेवुकाई' सभाका सक्तरन (६ भाद्र)।
 यामागाता मन्त्रिमग्डल का पद त्याग।
 सेयुकाई सभाके लदस्योंका नया मन्त्रिमग्डल या श्तोका पाँचवाँ मन्त्रिमग्डल।
 यत्र व्यवहारके मन्त्री।
 होग्रीका पद त्याग (६ पोष)।
 राष्ट्र सभाका १५ वाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० चेत्र तक)।
 श्रायव्यय पत्रपर सरकार और लरदार परिषद् का विवाद।
 श्रायव्यय पत्रपर सरकार और लरदार परिषद् का विवाद।
 श्रायव्यय पत्रके सम्बन्धमें राजकीय विवेदनपत्र।
 दुवर्षवहार कः जुन की स्वीकृति।

सं० १६५=- सरकारकी शाधिक नीतिपर सदस्योंका मतभेद (वैशास )। केविमट के मन्त्रियोंका पद त्याग (स्थेष्ठ)। कत्स्राका प्रथम मन्त्रिमग्डल (१६ ज्येष्ठ)। होशीका प्राणवान।

राष्ट्र सभाका १६ वाँ अधिवेशन (२१ मार्गसे २६ ì फाल्गुन)। अंग्रेज़ सरकारसे सन्ध (१६ माघ)। र्जं० १६५६-सातवाँ सार्वजनिक निर्वाचन (भाद्र)। राष्ट्रकी आर्थिक नीतिके सम्बन्धमें इतो और श्रोक्कमाका परस्पर परामर्श (१७ मार्ग०)। भौमिक कर वृद्धिके कानूनको रहकर देनेपर समाभङ्ग । षाठवाँ सार्वजनिक निर्वाचन । ंसं० १६६०-राष्ट्रीय सभाका १= वाँ अधिवेशन (२५ वैशाससं २२ ज्येष्ठ तक)। दोपारोपक भाषण श्रीर उसका प्रत्युत्तर (१३ ज्येष्ठ) 10 सेयुकाई सभासे इतोका पद त्याग। राष्ट्रीय सभाका १६ वाँ अधिवेशन (१६ मार्ग० से २४ मार्ग० तक)। परिषद्की प्रारम्भिक भाषणके समयकी घटना परिषद्का भन्न। क्स जापानका युद्ध प्रारम्भ (२६ माघ)। ठ वाँ साधारण निर्वाचन (चैत्र)। राष्ट्रीय सभाका वीसवाँ अधिवेशन (४ चैत्रसे १६ नैत्र तक)। ्सं॰ १६६१-राष्ट्रीय सभाका २१ वाँ श्रधिवेशन (१२ मार्ग० से १६ फाल्गुन तक)। पोर्टस् माउथकी सन्धि (२० भाद्र०)। श्रंगेज़ों सरकारसे शान्तिसम्बन्धी नयी सन्धि (२२ भावण्)।

कोरियासे सिन्ध (१ मार्ग०)। चीनसे सिन्ध (७ पौष)। श्रागाही कानून। श्रागाही कानूनका विरोध (१३ मार्ग०)। राष्ट्रीय सभाका २२ वाँ श्रधिवेशन (१० पौपसे १३ चेत्र तक)। १२ -कत्स्रा मन्त्रिमगडलका पदत्याग।

तं० १६६२-कत्स्रा मन्त्रिमगडलका पदत्याग । सायोनजी मन्त्रिमगडल (२४ पौष)। राष्ट्रीय रेलीका वस्ताव पाख।

सं० १६६२-राष्ट्रीय सभाका २३ वाँ श्रधिवेशन (१० पौषसे १३ ह

तं॰ १८६५-फ्रांस श्रीर जापानका समस्रोता (३ श्रापाढ़)।
सस जापानका समस्रोता (३० श्रावण)।
राष्ट्रीय सभाका ३४ वाँ श्रधिवेशन (१० पौषसे १२
वेत्र तक)।
राष्ट्रीय श्राय व्यय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर

राष्ट्रीय श्राय व्यय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर कैबिनटके सदस्योंसे मतभेद होनेसे श्रायव्ययके मन्त्रीका पदत्याग (माघ)।

सं० १६६५-१० वाँ सार्वजनिक निर्वाचन (ज्येष्ठ)।
सायोनजी मन्त्रिमगडलका पदत्याग।
कत्स्राका द्वितीय मन्त्रिमगडल।
राष्ट्रीय सभाका २५वाँ श्रधिवेशन(७ पौपसे १०चेत्र)। १
सं० १६६६-खांडकी करपनीके कारण बदनामी (वैशास)।

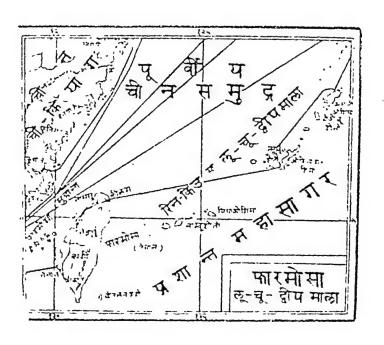

# जाणानको राजनीतिक प्रगति। (संबद १६२४ मे १६६६ तक)

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

किसी देशकी राजनीतिक संस्थाश्रोंका स्वरूप श्रीर उनके कार्य्य करनेकी रीतिका ठीक ठीक समभनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मना-वृत्ति श्रीर उसके राजनीतिक संस्कारोंकी जान लें। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि किसी राष्ट्रका चनाना विगाडना उसकी सरकारके हाथमें नहीं होता, प्रत्युत राष्ट्र र्त सरकारका विधाता होता है। किसी सरकारका पराक्र-ावल तथा शासनकौशल उसके खरूप व सङ्गठनपर उतना ाहीं निर्भर करता जितना कि सर्वसाधारणके सार्वजनिक ब जीवन श्रीर राजनीतिक चारिज्यपर। किसी श्रंगरेजुके कानें।-में जब यह ध्वनि पड़ती है कि, "ईश्वर महाराजकी चिरायु करें तो उसके इद्यमं किसे कैसे भाष उत्पन्न होने लगते हैं इसकी भी कल्पना कीजिये। उनके देशकी मनोवृत्ति हीं ऐसी है श्रीर इसे कोई रोक नहीं सकता। उनकी इसी भावभक्ति, परम्परागत प्रेम, अद्धा श्रौर पुराणि प्रयताक कारण श्राजके इंग्लिस्तानमें राजतन्त्र राज्य वना हुश्रा है श्रीर प्रेयल यही नहीं, उसमें वह शिक्त भी विद्यमान है जिससे शासनयन्त्रकी गितमें कोई वाधा नहीं पड़ने पाती। यद्यपि इस शासनपद्धतिपर कई तर्कविष्ठद्ध (वेसिरपैरके) श्राज्ञेप किये जाते हैं तौभी उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े फ़राँसिसी राजसत्ताविरोधियोंको दाँतों उंगली दवाकर ही रह जाना पड़ता है। 'वेजट महाशयने प्या ही सिद्धान्त-फी वात कही है कि, "इंग्लिस्तानमें मिन्त्र-मएडल द्वारा शासन होसकनेका कारण यह है कि श्रंगरेज़ लोग ही विनय-शील होते हैं।"

श्रतपच जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाश्रांकी गति-प्रगति-का श्रजुसन्धान करनेके पूर्व यह श्रावश्यक है कि हम जापान-राष्ट्र श्रोर जापानराष्ट्रके राजनीतिक संस्कारोंकी संदोपमें श्रालाचना करें।

किसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका वर्णन करनेमें पहले ही जो सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है वह वंशनिर्णयकी है। इसलिये पहले ही इस सम्बन्धकी दें। चार वार्ते कह देना हम आवश्यक समस्ते हैं।

जापानी राष्ट्रके मूल पुरुष कीन थे, इस सम्बन्धमें वंश- ' वेत्तार्ख्योंकी एक राय नहीं है। परस्परमें ऐसा मतिवरोध है जैसा कि स्वयं मानवजातिके मूलके सम्बन्धमें है। 'राइन' श्रीर 'वापल्ज़' प्रभृति विद्वानेंका कहना है कि जापानी लोग विशुद्ध मोगल (मंगोली) वंशके हैं यद्यपि उनमें 'श्राइनो' जातिका

१. घाइनी या पाइना घर्थात जापानके मादिम निवासी।

रक्त भी कुछ श्राया हुश्रा जान पड़ता है। देहरचनासम्बन्धी वारीक भेदोंका निरीक्तण कर उन्होंने यह सिद्धान्त किया है। परन्तु और दूसरे लोगोंने 'कोजिकी रे' और 'निहागी' नामक न प्राचीन जापानी गाथाओंको पढ़कर यह मान लिया है कि 'कोरिनी' (कोरियन), 'चीनी' श्रीर 'मालयचीनी' इन तीन जातियोंके सम्मिश्रणसे ही जापानियोंकी उत्पत्ति है। इस सम्बन्धमें एक श्रीर मत है श्रीर वह वड़ा विचित्र है। कुछ लोगोंपर यह भी एक दढ संस्कार हा गया है कि राजनीतिक कार्य्य करनेकी याग्यता एक श्रार्थ्यवंशवालों में ही हा सकती है, श्रीरोंमें नहीं। इसलिये जब उन्होंने देखा कि जापान यंडी तरक्की कर रहा है तव जापानको भी उन्होंने आर्य्यंश-अवाला मान लिया, क्योंकि ऐसा किये विना उन्हें जापानकी उन्नतिका श्रीर कोई कारण ही समक्तमें न श्राता था। उन-का यह कहना है कि वहुत प्राचीन समयमें हिन्दुस्थानसे कुछ लोग जापानमें श्राये होंगे श्रीर उन्हींसे वर्तमान जापा-नियांकी, कमसे कम उनके शासकवर्गकी, उत्पत्ति हुई है। मनुष्पजातिके मृतका प्रश्न श्रध्यात्मशास्त्रान्तर्गत 'एक श्रीर श्रनेक' के प्रश्नके समान कभी हल न होगार। जड़ श्रीर

१. कोजिकी = पुरातन वातेंकी चर्चा। निहोंगी = जापानकी कहानी। जापानकी इतिहाससम्बन्धी सबसे पुरातन पुस्तकें ये ही हैं। कोजिको संवत ७६ प्रोर निहोक्षी संवत ७७७ में लिखा गया है। इन प्रन्थोंके वर्णन हमारे पुराणप्रन्थोंसे मिलते जुलते हैं।

२. 'हेकेल' श्रादि पिएडतेंका यह सिद्धान्त है कि जड़से ही बढ़ते बढ़ते श्रात्मा व चैतन्य उत्पन्न हुश्रा है, परन्तु 'कैएट' श्रादि पिएडतेंका कहना यह हैं कि हमें सृष्टिका जो शान प्राप्त होता है वह श्रात्माके एकीकरण-व्यापारका फल है श्रीर इसलिये श्रात्माको सृष्टिसे स्वतन्त्र मानना ही पड़ता है। यह

चैतन्यके रहस्यके सम्बन्धमें श्रध्यापक 'विलियम जेम्स' फहते हैं, "चाहे जड़से चैतन्य उत्पन्न हुश्रा हो या चैतन्यसे जड़का श्राविर्माव हुश्रा हो हमारे लिये दोनों वातें वरावर हैं"। जापानियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें हम भी यही वात कह सकते हैं कि चाहे जापानी तुर्किस्तानसे श्राये हों चाहे तिव्वत, हिन्दुस्थान, मलयद्वीप, कुशद्वीप, श्रथवा श्रीर कहीं-से श्राये हें। या जापानहींके रहनेवाले हीं, जापान राष्ट्रकी प्रगतिमें इससे कुछ भी श्रन्तर नहीं पड़ता।

जापान-सम्राट् 'जिम्मू'के नायकत्वमं, जापानने श्रपने राष्ट्रीय जीवनका वीज वाया था श्रीर तबसे इन पश्चीस शताब्दियां-मं जापानकी सरकार कभी नहीं वदली। उसी एक सरकारके श्रधीन रहते हुए जापानियांने श्रपनी जाति श्रीर देशको श्रधीन रहते हुए जापानियांने श्रपनी जाति श्रीर देशको श्रयसाद रक्खा है। देशभरमं उनकी एक भाषा है, एकसे श्राचारिवचार श्रीर एक ही पूर्वपरम्परा है, श्रीर एकहींसी रहनसहन है। व्यक्तिगत कितनी ही भिन्नता होनेपर भी उनके विचारों श्रार भावोंमं छुछ एक ऐसी समता व विशेषता है जो उनके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक कार्य्यमं स्पष्ट दिखायी देती है। उनके देशकी प्राकृतिक रचनामं जैसी निराली ही छुटा है वैसे ही उनके जातीय लज्जण एक दम निराले हैं जो जापानियोंमें ही मिलते हैं श्रीर जो जापानियों-की खास पहचान हैं।

चीनियों श्रीर जापानियोंके वीच वड़ा श्रन्तर है। यद्यपि देनोंका रंग एकसा है श्रीर कई शताब्दियोंतक दोनेंकी सभ्यता

मानना कि वह सृष्टिसे ही उत्पन्न हुन्ना है यही माननेके बरावर है कि हम

भी एकहीसी रही है तथापि दोंगेंमें इतना शारीरिक श्रीर मानसिक भेद है कि शायद उतना युरोपके 'ट्यूटन' श्रीर 'लैटिन' जातियोंमें भी नहीं है। कप्तान 'बिकले' महाशय कहते ै हैं, " एक वातमें, जापानकी कथा श्रीर सब देशोंसे निराली ् है। उसके राष्ट्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जाता है। उस प्रवाहमें कभी परदेशियोंके ख्राक्रमणसे या विदेशियोंके उस देशमें घुस श्रानेसे वाधा नहीं पड़ी। यह सही हैं कि विदेशियों के प्रभावसे उसके नीतिनियमों श्रीर समाज-् संस्थाय्रोंमें समय समयपर परिवर्तन हुआ है। पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जापानियोंने वाहरसे जो कुछ भी ग्रहण किया है उसपर भी उन्होंने श्रपने जापानत्व- की छाप लगायी है, श्रौर श्राज पचीस शताव्दियांसे निर्विष्नता श्रीर शान्तिके साथ अपना जीवन-निर्वाह करते हुए उन्होंने श्रपनी कुछ विशेषताएँ वना ली हैं जो इतनी स्पष्ट हैं कि उनके इतिहासका श्रध्ययन करनेमें परम्परासे प्राप्त इन लक्तणां-की एक सुसम्बद्ध श्रद्धता स्पष्ट ही दिएगोचर होती है।"

श्राज जो जापानी जाति श्राप देख रहे हैं वह तस्वतः श्रपने भृतकालीन जीवनका फलस्वरूप है। यहाँ यह भी ॥ स्मरण रखना चाहिये कि वह भूतकालीन जीवन जापान देश-की प्राकृतिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिणाम है। 'ब्लश्चली' , महारायने कहा ही है कि, "प्रकृतिके सृष्टिकौशलके कारण

<sup>.</sup> १. 'व्य टन' जातियोंमें 'जर्मनी' 'नारवे' 'स्वीडन' प्रभृति देशोंका अन्तर्भाव होता है।

२. 'लैटिन' कहनेसे 'फ्रांस' 'स्पेन' 'पुर्त्तगाल' श्रोर 'इटली' देशोंके लोग समभे जाते हैं।

ही मानवजातियोंमें वैपम्य होता है "। 'एमिल वूमी' महाशयने इसी बातका श्रीर भी स्पष्ट करके कहा है कि, "किसी राष्ट्रके सङ्गठनमें सबसे बलवान कारण प्रकृति या निसर्गका ही होता है, यथा देशका स्वरूप, पर्वतों श्रीर नदियोंका श्रवस्थान, भूमि श्रीर लमुद्रका विस्तार-परिमाण, जलवायुकी शान्त श्रथवा श्रशान्त प्रकृति, श्रीर फलमूलादि-की प्रचरता या श्रभाव श्रादि वार्तोका प्रभाव जातिके बनाने-में सबसे श्रधिक होता है। ये प्रभाव उतने ही प्राचीन हैं कि जितनी प्राचीन खयं मानवजाति है, सहस्रों वपौंका सिंहावलोकन कर जाइये, कोई ऐसा समय न मिलेगा जब ये प्रभाव न रहे हों। इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, श्रीर यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है तो वह मनुष्यमें हुआ है, क्योंकि उसपर श्रीर भी तो कई वातोंका प्रभाव पड़ गया है। श्रारम्भ-में तो केवल यही प्राकृतिक (नैसर्गिक) वार्ते थीं जिनका प्रभाव नवसृष्ट प्राणियोंपर पड़ता था श्रीर इन्हींका श्राज वह परि-णाम हुआ है जिसे हम असम्भव समभते थे। देशमें जो स्मारकचिह दिखायी देते हैं, शिलालेखेंामें धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्रके जा श्रादेश पाये जाते हैं, लोकसमुदायमें जा संस्कारविधि प्रचलित हैं, युद्धके जो गान सुनायी देते हैं, वे सव श्रपनी नैसर्गिक श्रवस्थाके परिणाम हैं। कुछ कालतक इन्हीं नैसर्गिक वार्तोसे ही एक एक जातिका अपने अपने ढंगसे सङ्गठन हुआ श्रीर तव जाकर ये जातियाँ इस योग्य हुई कि मारुतिक वातेंका अपनी इच्छाओंके अनुकूल कर लेने लगीं श्रीर उनमें यथासाध्य परिवर्तन भी करने लगीं। "

जापानका मानचित्र देखनेसे यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है कि क्योंकर जापान संसारसे श्रलग श्रीर स्वाधीन

रहा । एशियाके महाद्वीपसे समुद्र उसे श्रलग करता है श्रीर इस: समुद्रने चारों श्रीरसे उसकी रत्ना की है , श्रीर जय आजकलकी तरहके वड़े वड़े जहाज़ नहीं थे तब जापान-में वाहरसे: किसीका श्राना श्रीर जापानसे वाहर किसीका जाना वड़ा ही फठिन था, श्रीर इसी कारणसे जापानी जाति अपने देशकी सीमाओंके अन्दर अखएड और अभक्त वनी रही। इस प्रकार जापानियोंमें जातिभेदसम्बन्धी कोई परस्परभिन्नता या वैर नहीं था कि जिससे उनके समाज-का श्रङ्ग भड़ होता, उनपर कोई वाहरी दवाव भी नहीं था श्रीर न अपने देशकी रक्ताका कोई वड़ा भारी वेश्स ही उनके सिरपर था ( जो श्राजकल सभी राष्ट्रोंकी दवा रहा है ), श्रीर जापानकी ऐसी अनुकुल अवस्था होनेके कारण ही जापानी प्रजाजनीने मिलकर जापानकी एक व्यूहवद्ध राज्य वना दिया है. श्रीर जापानसरकार श्रीर जापानी प्रजाजन दोनेंही श्रपने समस्त राष्ट्रकी सुखसमृद्धिका पूरा उद्योग कर सके हैं। कई शताब्दियोंका सिंहावलोकन कर जानेपर भी कहीं परस्पर यद अथवा विवाद होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । श्रापसकी लडाइयाँ न होनेहीके कारण जापानकी एकता श्रीर श्रखराडता वनी रही। हाँ, यह सही है कि विक्रम संवत १५०० के पूर्व जापानके दरवारियोंके वीच कई वड़ी ही भयङ्कर लड़ाइयाँ हुईं, श्रीर १२ वीं शताब्दी-से १६ वीं शताव्दीतक वहाँके वडे वडे लश्करी जागीरदारों।

१. लरकरी जागीरदार या तालुकेदार वे लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें श्रीर फीजें थीं। ये जापान-सम्राट् मिकादोको मानते जरूर थे; पर अपने श्रपने स्थानोंमें ये एक प्रकारसे स्वतन्त्र राजा ही बन बैठे थे। इन्होंको

या ताल्लुकेदारांने श्रापसमें लड़कर भयद्भर रक्तपात किया श्रोर रक्तकी निद्याँ बद्दा दीं, पर तोभी यह कुछ ही लागां-की श्रापसकी लड़ाइयाँ थीं। इनमें सारा राष्ट्र सिम्मिलित नहीं था, राष्ट्रमें फूट नहीं थी श्रीर राष्ट्रकी श्रखण्ड श्रभिन्नता-में कोई श्रतिकम नहीं हुश्रा था।

जापानके सम्पूर्ण इतिहासमें केवल एक वार वाहरी श्राक्रमणका वर्णन श्राता है। विक्रमकी चीदहवीं श्राताब्दीके श्रारम्भमें चीन श्रीर केरियाको पादाकान्त कर चुकनेपर 'कुवला
खाँ' ने जापानको भी श्रपने राज्यमें मिला लेनेकी महत्त्वाकांचासे एक वड़ी भारी नोसेना जापानी समुद्रमें भेज दी।
इतना वड़ा जक्षी जहाज़ींका वेड़ा जापान-समुद्रमें 'एडमिरल
रोदसवेन्स्की' के। छोड़ श्रीर किसीका कभी भी न श्राया था। परन्तु श्रंगरेजोंकी खाड़ीमें इस्पहानी 'श्रमदा' नामके
रणपोतींकी जो दुर्गति हुई 'कुशद्वीपके 'तटसमीपमें फँसकर,
वही दुर्गति 'कुवलाखाँ 'की इस नोसेनाकी भी हुई श्रीर
उसकी सारी श्राशापर पानी फिर गया।

यह कहनेकी शायद फोई आवश्यकता नहीं कि किसी राष्ट्रके जीवन और उत्थानकी कियामें देशकी प्राकृतिक स्थितिका जितना द्वल होता है उससे उस देशकी

<sup>&#</sup>x27;दामिश्रो' कहा जाता था । संयत्र १६२⊏ में इन टामिश्रोंने श्रपनी जागीनें सम्राट्को श्रपेण कर दीं जिसका वर्णन इस पुस्तकमें श्रागे चलकर श्रावेगा ।

१. संबद १७३१ में 'मुबला खाँ' ने जापानपर चढ़ाई करनेके लिये एक तातारी फीज भेजी थी। पर इसे प्राया लेकर भागना पड़ा। तब ७ वर्ष बाद फिर 'मुबला खाँ' ने एक स्थलसेना ख्रीर नीसेना भी जापानपर भेजी। इसीकी दुर्गतिका जिक्क अपर किया गया है। तबसे फिर किसी विदेशीकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जापानपर ख्राक्रमण करे।

जलवायुका प्रभाव कुछ कम नहीं होता । 'इस्किमो,' 'नेशिलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' 'नीशेलो,' वहाँ कमी कोई वड़े राष्ट्र नहीं स्वापित हुए, इसका कारण यही है कि उत्तरका भयङ्कर शीत मनुष्यकी शक्तिको वेकाम कर देता है श्रीर दक्तिणकी इदसे इंयादा गरमी उद्योग करनेमें दिल ही नहीं लगने देती।

जापानके टापुत्रोंका स्थृल स्वरूप सर्पाकार है। इनकी अधिकसे अधिक तुम्बाई (४५°.३५ से ३१° अन्नांश और १३०°. ३१ से १४६°. १७ भुजांशके वीचमें ) =४० कोस हैं श्रीर चौडाई १०० के।ससे कम ही है। स्थान स्थानमें भिन्न भिन्न प्रकारकी जलवायु है, परन्तु यह भिन्नता उतनी नहीं है ्र जितनी कि श्रज्ञांशोंके श्रन्तरसे होनी चाहिये थी। सागरतट-के देशों में यह एक विशेषता पार्या जाती है। संसारमें कहीं भी जापानकी जलवायुसे श्रधिक प्रसन्न करनेवाली जलवायु 🤕 नहीं है। वहाँ का वह नील श्राकाश, वह सुप्रभ सूर्यप्रकाश, वह उत्साहवर्धक समीर श्रौर वह नयनमने।हर सृष्टिसौन्दर्य रसिकमात्रको मोह लेनेवाला है। पर जलवायु इतनी समशी-तोप्ण नहीं है, यहां शीत व श्रीप्मका प्रताप इंग्लिस्तानकी सरदी गरमीसे वहुत श्रधिक उत्र रहता है, पर इतना नहीं कि मनुष्य-का उत्साह श्रीर वल ट्रट जाय। प्रकृतिसे जापानियोंको भी वहीं उपदेश मिलता है जो इंग्लिस्तानकी प्रकृतिसे श्रंगरेजोंकी ्रिमिलता है—"यदि तुम अपने उद्योगमें ढीले पड़ जाश्रागे ते। तुम्हारा निःसन्देह नाश है; पर यदि कष्टोंकी परवाह न कर उद्योग किये जाश्रोगे, तो सहस्र गुना लाभ उठाश्रोगे।" जापा-नको जिन्होंने देखा है या जापानके विषयमें जिन्होंने ध्यानसे पढ़ा है उन सवकी इस विषयमें एक राय है कि जापानी बड़े

चपल, परिश्रमी श्रौर कप्टसहिष्णु होते हैं। श्रात्मरचाकी इच्छाही उन्हें इन गुणेंका श्रभ्यास करने श्रीर इनका विकास करनेपर विवश करती है।

लश्करो जागीरदारों श्रथवा ताल्लुकेदारोंके शासन-कालमें भी वे 'सामुराई' लोग जो किसी सदुद्योगमें लगे रहना पसन्द नहीं करते थे श्रीर जी व्यवसाय, कृषि श्रथवा श्रौर किसी उद्योगधन्धेमें लगकर कप्ट उठाना नहीं जानते थे वे भी पटेके हाथ चलाकर, कुरती खेलकर श्रीर 'युयुत्सु'-का श्रभ्यास कर श्रपने मस्तिष्क थ्रीर शरीरकी सुदृढ़ वनाते थे। जापानियोंमें चपलता, दृढ़प्रतिव्ञता, धीरता, दूरदर्शिता श्रीर संयम श्रादि जा गुए हैं श्रीर जिन गुणांकी वदौलत जापानने 'मञ्जूरिया' में वह पराक्रम कर दिखाया कि संसार -देखकर चिकत हो गया, जिन गुणोंकी वदौलत जापानियों-ने कठिनसे कठिन राजनीतिक प्रश्लोंकी हल करके व्यर्थके श्रान्दोलनेंको किनारे कर देशको सुरचित विकारयुक्त रक्खा, श्रोर जिन गुरोंकी वदौलत जापानने सर्गवासी मिकादोके समयमें इतनी श्राश्चर्यकारी उन्नति की है, उन गुर्गां-की दीचा जापानियोंका प्रकृतिसे ही मिली मालूम होती है। 'बुशिदो' 'कनप्यृशियस' श्रीर 'बौद्धमतके प्रतिपादक

जापानमें जो लोग चात्रवृत्तिमें परम्परासे जीवन व्यतीत करते हुए चले शाते थे श्रर्थात् जापानके जो चित्रय कहला सकते हैं उन्हें 'सामुराई' , कहते थे। सामुराई शब्दमें 'ममर' की गन्ध श्रवस्य ही श्राती है।

२. सामुराईके चात्र धर्मको 'बुशिदो' कहते हैं। इस धर्मकी श्राज्ञाके श्रनु-सार मत्येक 'बुशी' या चित्रयको राजभक्त, विश्वासपात्र, पुरुपार्थी, युद्धकुशल, साधु, सरल, न्यायपरायण, धार्मिक, वातका धनी, विनयशील, शिष्टाचारी, -दयावान्, श्रसहाय सहायक श्रीर विद्याप्रेमी होना चाहिये। जापानियोंमें इस

कभी कभी यह कह देते हैं १ कि हमारे धर्म श्रीर नीतिश्रन्थों की शिचासे ही जापानियों में ये गुण श्रवतरित हुए हैं। परन्तु ये लोग इस वातको विलकुल ही भूल जाते हैं कि मनुष्यकी प्रकृतिपर देशकी प्राकृतिक श्रवस्थाका क्या प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि प्रत्येक जातिमें जो कुछ विशेष वातें होती हैं उनका उद्गम निसर्गकी रचनासे ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय विशेषताको पुष्ट करनेमें धर्म श्रीर नीतिकी शिक्षा वहुत कुछ सहायता देती है श्रीर उन प्रवृत्तियोंको भी दुर्वल कर देती है जो कि समाज-

पर्मका एक समय इतना प्रचार हो गया था कि चुराी या चित्रय ही सवसे श्रेष्ठ ितना जाता था जैसा कि एक जापानी कहावतसे प्रकट होता है। कहावत यह है कि, "हाना वा साकुरा, हिता वा चुराी— श्रर्थात जैसे पुष्पेंमें गुलाव, तैसा ही मनुष्योंमें चुराी।"

३. विक्रम संवत्के ४६४ वप पूव चीनमें 'कङ्गफूज' नामका एक वड़ा तत्वदर्शी पिएडत हुआ। इसी कङ्गफूज नामका अष्टरूप कनफूशियस है। कनफूशियसने राजा प्रजाके कल्याण तथा देशोंकी शान्तिपूर्ण उन्नतिकी कामनासे अनेक देशोंमें परिश्रमण कर अपने उपदेश सुनाये। उसने कई यन्थ भी लिखे जिनका इस समय चीनमें वड़ा आदर है। लोगोंने उसके उपदेशोंको धर्मोपदेशवद प्रहण कर लिया और उसकी मृत्युके वाद धीरे धोरे इस धर्मका जापानमें भी प्रचार हुआ। इस धर्ममें धर्मकी अपेका राजनीति-का ही अङ्ग विशेष है।

१. संवत् ६० मं सर्व प्रथम 'कोरिया' के राजा 'कुदारा' ने बौद मृर्तियाँ जापान-सम्राट्को मेंट कीं श्रीर इस प्रकार जापानमें बौद धर्माका प्रवेश हुआ। श्रारम्भमें इस मतका बड़ा विरोध हुआ, पर ४० वर्ष वाद 'शोतोक्-तेशी' के शासनकालमें जापानमें बौद्धधर्मकी जड़ जम गयी। शायद यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि जापानने इस बौद्धधर्मकी श्रपने सांचेमें दालकर नव उसकी स्वीकार किया था।

की हितिवरोधिनी हैं। परन्तु यह जो जातीय विशेषता है वह देशकी नैसर्गिक रचनासे ही श्राविर्भृत होती है यह बात माननी ही पड़ेगी। जापानियोंमें श्रोर भी जो विशिष्ट बातें हैं, यथा लावरायप्रेम, कारुरायवृत्ति, निष्कापट्य, तेजस्विता, चञ्चलता, सरलता, श्रिष्टरता इत्यादि, इनका उद्गम निसर्गसे नहीं तो श्रोर कहांसे हुश्रा है?

देशकी नैसिगंक रचनाके सम्बन्धमं एक वातका विचार करना रह गया है श्रीर यही सबसे बड़े महत्त्वकी वात है। विचार इस वातका है कि जापानियोंकी श्रार्थिक श्रवस्थापर इस नैसिगंक रचनाका फ्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्राणीके लिये सबसे मुख्य विचार जीविकाका होता है। जैसी जिस जातिकी श्रार्थिक श्रवस्था होती है वैसाही उसका जीवन, वर्द्धन श्रीर चरित्रवल होता है।

जापान द्वीपदेश होनेक कारण श्राक्रमणसे वच सका है;
श्रीर उसकी नैसर्गिक भूमि, नदी, पर्वतादिकी रचना श्रीर
सुखद जलवायुके कारण वहाँके विशाल लोकसमुदायका यथेष्ट
भरणपेपण भी होता है। जापानमें नाना प्रकारके धान्य
श्रीर मांसमछिलियाँ होती हैं जो केवल वहाँके निवासियोंकी
भरपेट भोजन देकर वढ़ती हुई जनसंख्याकी उन इच्छाश्रोंको भी पूर्ण करती हैं जो 'सभ्यता' के साथ वढ़ती जाती हैं।
श्रभी साठ वर्ष ही वीते हैं जब पहले पहल जापानकी पाश्चात्य देशोंसे सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा श्रीर वास्तवमें
इस सम्बन्धके पहले भी जापान इतना समृद्ध था कि उसके
तीन करोड़ निवासी यथेष्ट श्रम वस्त्र पाते थे श्रीर कुशलसे
रहते थे। जापानकी श्राधुनिक प्रगतिका रहस्य यदि समभाना हो तो यह बात स्मरण रखनी चाहिये श्रीर इसपर स्वम

विचार करना चाहिये कि सहस्रों वर्षींसे साने पीनेके लिये जापानको कभी किसीका मुँह नहीं ताकना पड़ा है। हाँ, श्चवतक जापानमें कोई ऐसे यन्त्राविष्कारोंका प्रवेश नहीं हुआ था जिनसे युरोपके वाणिज्यजीवनके सदश यहाँ भी वह सामाजिक श्रशान्ति उत्पन्न होती । कलकारखानेंसे मुक होनेके कारण जापानियोंका रहनसहन विलक्कल सादा ही रहा श्रीर जापान प्रतिद्वन्द्वितासे, गलेपर छुरा चलानेवाली चढ़ा-ऊपरीसे स्वतन्त्र रहा। इसका परिणाम यह हुन्ना कि जापान-का व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन ते नहीं वढ़ा , पर जापानियोंके सभी पेशे और हैसियतके लोग सन्तृष्ट रहे और युरोपके विशाल नगरींके गन्दे गलीकुचेंकि, दुःखी नरनारियोंके हृदय-🗼 विदारक दृश्योंसे देश वचा रहा। संवत् १६२४ तक चड़े बड़े 'चाल' या कटरे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, भूखके सताये कड़ाल नहीं थे श्रीर ऐसे बच्चे भी नहीं थे जिनको भरपेट खाना न मिलता हो। किसी राष्ट्रकी प्रगति, अखरडता श्रीर एकताके ये ही ते। सबसे भयङ्कर शत्र हैं। 'सन्त <u>जेम्स</u>' की राजसभासे जो पहले राजदूत<sup>र</sup> संवत् १६२० में यहां श्राये थे, वे लिख गये हैं, "यहांका वाहरी स्वक्ष ता यों है कि देशकी सारी सत्ता लश्करी जागीरदारोंके हाथमें है "लश्करी जागीरदार ही सब कुछ हैं श्रीर मज़दूर श्रादि निम्नश्रेणीके लोग कुछ भी नहीं हैं। फिर भी क्या देख पडता है कि सर्वत्र शान्ति है, समृद्धि है, चेहरोंपर सन्तेष है, श्रीर इतनी उत्तमताके साथ खेतीबारी हा रही है श्रीर सर्वत्र इमा-रती लकड़ीका सामान इतना इकट्टा है कि इंग्लिस्तानमें भी

सर रदरफर्ड श्राककाक।

चह नसीव नहीं । यहांके कानून चहुत कड़े हैं श्रीर उनका श्रमल भी कड़ा होता है पर विलकुल सीधे श्रीर सादे तरीके से । कोई वखेड़ा नहीं श्रीर किसी वकील-मुख़्तारकी भी ज़रूरत नहीं । अशेर यह भी देखिये कि यहाँका सार्वजनिक श्रायका श्रमान तीन करोड़ किया गया है श्रीर इस सम्पत्तिने इस ज्वालामुखीपर्वतपूर्ण भूमिको नन्द्रनकानन चना दिया है, यहाँको जनसंख्या श्रीर समपत्तिको यहींके देशी उद्योग- धन्धोंने वढ़ा दिया है जिनका कुछ भी सम्बन्ध संसारके श्रीर किसी देशसे नहीं है। अ

जागीरदारों के शानसकाल में भी यहाँ की स्व सत्ता द्वित्तस्थान के समान कुछ थोड़े से जागीरदारों या सरदारों के हाथ में नहीं चली गयी थी. बहुत प्राचीन काल से यहाँ थोड़ी थोड़ी भूमि ही रखने की प्रथा प्रचलित थी छार जापान में कभी भी पाश्चात्य जगत्के समान जागीरों के साथ गुलाम नहीं रहा करते थे। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश के प्रधान शासक 'शोगून' से जो ज़मीन 'दामिछो।' याने सरदारां को मिलती थी उनपर उनका पूरा राज्य होता था, पर तस्वतः दामिछो। केवल ज़िले या प्रदेश भरका मुख्य कर्म चारी होता था छोर वह कभी किसानों के परम्परागत श्रधकारों में हस्त चेप नहीं करता था।

जापानमें भी जातिभेदकी एक प्रथा प्रचलित थी। जहाँ जहाँ जागीरदार या ताल्लुकेदार-शासनपद्धति होती है वहाँ यहाँ प्रायः ऐसी प्रथा भी दिखायी देती है। उस समय दामिश्रों श्रीर सामुराइये। श्रथीत् सरदारों श्रीर भूमिरचकों है

१. दामिषोंकी जागीरोंकी रचा, देखभाज श्रादि सन प्रवन्ध सामुराई

के वीच श्रीर उसी प्रकार भूमिरक्तकों श्रीर कृषकोंके वीच भेदकी जो एक दीवार खड़ी थी वह वैसी ही दुर्भेंद्य श्रीर दुर्गम थी जैसी कि इस समय 'श्रमरीका' के दिचाणी राज्योंके 'श्वेत' श्रीर 'कृष्ण' वर्णोंके वीचमें है। परन्तु यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि दक्तिणी राज्येांका यह भेदभाव वर्णविद्वेष, कुसंस्कार श्रीर घृणासे उत्पन्न हुश्रा है, पर जापानियोंके इस भेदभावका मूल सामाजिक कर्त्तव्यांका विभाग है। इस-लिये इस भेदभावमें द्वेषका कुछ भी लेश नहीं था, यद्यपि जन्मतः किसी जाति विशेषमें गणना होनेके कारण श्रथवा ै हैसियत या पेशेके कारण समाज कई विभागोंमें वँट गया था। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि निम्नतम जातिके लोग भी ु जीवननिर्वाहकी साधारण श्रावश्यकताश्रोंसे कभी वञ्चित न रहे श्रार न निर्दय 'जीवन सङ्ग्राम' के कारण उन्हें किसी श्रभा-वका कष्ट ही था, श्रपने भाग्यसे सम्यक् सन्तुष्ट न होनेपर भी . वे इतने हताश कभी न हुए कि समाजका विध्वंस करनेपर उतारू हो जाते । इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमें निर्धंन मनुष्य तो बहुत रहे पर भयङ्कर दरिद्रता कभी नहीं थी। जापान राष्ट्रकी शक्तियोंका जोड़ लगाते हुए इस वात-े को भी न भूलना चाहिये। सुप्रजाजननशास्त्र यदि कोई शास्त्र है श्रीर उसके पिएडतेांका यह कहना ठीक है कि यूरोपमरीकावासी श्रादि ' श्रार्थ्य ' जातियोंसे जापानी हीन हैं, तो यह भी देख लीजिये कि जापान कितना सुखी है जो उस-की जनसंख्यामें युरोप श्रीर श्रमरीकाके बड़े वड़े शहरोंके

कोग ही किया करते थे। इसलिये इन्हें कहीं भूमिरचक, कहीं उपनायक भीर कहीं कारिन्दें कहा गया है।

गन्दे वाजारोंमें पले हुए वर्णहीन जातियोंके ऐसे लोग स्थान नहीं पा सके हैं।

राष्ट्र या जातिकी जो आत्महत्या होती है, जो प्राण्घात और समाजविच्छेद होता है और जिस कारणसे अब पाश्चात्य 'सभ्य' राष्ट्रोंके जनसमाजकी जड़ भीतर ही भीतर खोदी जा रही है उसका कारण आर्थिक विपमावस्था अथवा सम्पत्तिका अन्यायपूर्ण विभाग है, और कुछ नहीं।

यह एक समभनेकी चात है कि जापानियांक परस्पर
वन्धुभावने दिस्ता और उसके अन्तर्गत दुः खें से जापानकी
कैसे रचा की है। आध्यात्मिक अर्थमें तो सभी देशों के लोग परस्परमें वन्धुत्वका नाता मानते हैं पर जापानी लोग जातिभेदके
रहते हुए भी एक दूसरेको 'दोवो' याने जन्मतः भाई वहन
समभते और मानते थे। यहाँ हम एक दो ऐसे उदाहरण
देते हैं जिनसे जापानके सामाजिक जीवनका असली हाल
प्या था सा माल्म हा जायगा। अध्यापक 'सिमन्स'लिखते हैं,
"जब कोई आमवाली चीमार हो जाता है तो उसके 'कूमी' '
के अन्य लोग यथाशिक हर तरहकी सहायता करते
हैं और आवश्यकता होती है तो उसका खेत भी जोत वा देते
हैं। पर यदि ऐसा करनेमें उन्हें विशेष कष्ट और वोभ माल्म
होता है तो वे 'कूमीगाशीरा' या 'नानुशी' की शरण

शासनसम्बन्धी सुभीतेके लिये जापानमें पांच पांच परिवारोंका ।
 एक एक गुट हुआ करता था । इस परिवारपंचकको जापानी भाषामें 'कुमी' कहते हैं।

२. कुमीके श्रध्यक्का नाम 'कुमीगाशीरा' होता था श्रीर ग्रामके अध्यक्को 'नानुशी' कहते थे। जापानी भाषामें ग्रामको 'म्रा' कहते हैं।

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १

क्तेते हैं । ये महाशय समस्त श्रामवासियोंकी इसकी खबर देते हैं श्रीर सब श्रामवासी मिलकर पीड़ितकी सहाय-ता करते हैं। जब कोई किसान श्रपना मकान बनाता है या उसकी मरम्मत करता है तो श्रामके सहवासी मिलकर उस-की सहायता करने श्राते हैं श्रीर विना कुछ लिये उसका काम कर देते हैं, केवल बढ़ई, संगतराश श्रादि कारीगरोंको उनका मेहनताना दिया जाता है श्रीर वाकी सबकी खुराक । यदि किसान बहुतही ग्रीव हुश्रा तो बढ़ई श्रादि कारीगरोंको श्रामनिधिसे ही रोज़ी दी जाती है। श्राम, महामारी श्रादिके समय भी इसी निधिसे कार्य्य चलता है। जब किसी दुर्भाग्यवश गरीवोंके मकान गिर जाते हैं श्रीर उन्हें रहनेके लिये कोई स्थान नहीं रहता तो वे मन्दिरोंमें जाकर एकाध महीना रह जाते हैं। जब कोई समूचा श्राम हो जलकर नष्ट हो जाता है तो पड़ोसके श्राम सदद करने श्रा जाते हैं श्रीर जमीन्दार तथा बड़े वड़े लोग मुफ़्तमें लकड़ी देते हैं।

"यदि कोई श्रितिथि या प्रवासी मार्गमें वीमार हो जाता था ते। प्रायः प्रामाध्यक्त उसे श्रापने गृहपर भेज देते थे श्रौर सेवा-शृश्रुपा कराया करते थे। यदि कोई प्रवासी मृतावस्थामें पाया त्जाता था ते। उचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता था या उसके ग्रासके श्रध्यक्को इसकी सूचना दी जाती थी जिसमें मृत मनुष्यके इष्ट-मित्रोंको इस वातका श्रवसर मिले कि वे उसके श्रिरिको ले जायँ। यदि मृतव्यक्तिके पास'निम्ब-स्सुचो। याने जन्मपत्र न हुश्रा श्रौर उसके सम्बन्धियोंका

१. जापानमें यह रिवाज अब भी है।

पता न लगा ते। श्रामनिधिके व्ययसे ही उसकी श्रन्तवेषिट किया की जाती थी।"

श्रव दूसरा उदाहरण व्यापारी वर्गका लीजिये। व्यापारी जापानी समाजकी निम्नतम श्रेणीम गिने जाते थे। इनके परिवारोंकी रक्ताके लिये, देखिये, कैसा श्रव्ह्या प्रवन्ध्र था। 'तोकिश्रो' (जापानकी राजधानी) श्रोर 'श्रोसाका' इन दें। नगरोंके वीच व्यापार करनेवालोंमें परस्परकी सहायताके लिये ऐसा नियम था कि "जब किसी व्यापारीका कोई जहाज़ हुव जाय या चट्टानसे टकराकर चूर हो जाय ते। ऐसी श्रवस्थाम यदि श्रकेला वहीं व्यापारी हानि सहले ते। उसके पास पक कौड़ी भी न रहे श्रोर उसका परिवार श्रर्थ-कण्टसे नष्ट हो जाय। इसलिये यदि कभी किसी परिवारपर यह सक्कट पड़े तो सब व्यापारी समिनलित होकर हानिका भाग वाँट लें। इसप्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यापारीको कुछ थोड़ासा त्याग करना पड़ेगा पर किसीकी ऐसी हानि न होगी कि फिर उसे सिर उठाना काठन हो जाय।"

इस प्रकार जय हम जापानकी आर्थिक व्यवस्था और उसके सामाजिक आचारविचार देखते हैं तो प्राचीन जा-पान पक वड़े भारी परिवारके रूपमें दिखायी देता है। या 'स्पेन्सर' की परिभापामें यें कहिये कि वहाँ राष्ट्रकानूनकी अपेचा परिवारका कानूनही चलता था। अध्यापक 'सिमन्स' लिखते हैं, ''पुराने जापानमें समाज आप ही अपना कानून था। उसके शासनसम्बन्धी नियम जनतासे ही आविर्भृत हो कर राजातक उपरकी जाते थे न कि उपरसे प्रकट होकर नीचेकी आते थे। कई शताब्दियोंके अनुभव और प्रभावसे जी रिवाज प्रचलित हा गया था वही कानृनकी पेथियोंका काम करता था (अपराधिवपयक कानृनको छोड़कर) और अदालतों, न्यायाधीशों और वकील मुख्तारोंका काम पञ्चायत-प्रथासे ही निकलता था। आमसंस्थाओंकी योजना वहुत ही उचित और अच्छी थी और कुछ वन्धनके साथ इन्हें स्थानिक कार्य्यसञ्चालन और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन संस्थाओंमें सव प्रकारके लोगोंका प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। इनका शासन जितना सामाजिक या पारिवारिक ढक्ष- का था, उतना राजनीतिक नहीं, और इनके जो मुखिया होते थे वे परामर्शदाता (सलाहकार) होते थे, न कि हाकिम, और न्याय करनेवाले पञ्च होते थे न कि न्यायाधीश। "प्राचीन जापानमें समाजकी यह अवस्था होनेके कारण

प्राचीन जापानमें समाजकी यह श्रवस्था होनेके कारण नागरिकों के कर्तव्यों श्रीर श्रधिकारों के सम्बन्धमें कोई व्यवस्था नहीं वनी थी श्रीर न कानूनकी कोई कड़ाई ही थी। जापानी समाजमें जो उपर्युक्त व्यवस्थाकी कभी पायी जाती है इसका कारण कुछ लोग सभ्यताकी कभी वताते हैं, पर वास्तिवक इसका कारण यह है कि जापानियों में वह 'व्यक्ति प्राधान्यवाद' श्रीर 'लक्मीका दासत्व' नहीं था जो कि पाश्चात्य सभ्यतामें भरा हुश्रा है। वहुतसे दीवानी भगड़े तो श्रापसमें हो सममकर ते कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारके लोग श्रापसमें समम लिया करते हैं। जब कोई दीवानी भगड़ा श्रदालतमें जाता था तो लेगोंको उतना ही दुःख श्रीर घृणा होती थी जितनी कि नवीन समाजमें पतिपत्नीके त्यागके मुकदमेसे होती है। यही कारण है कि जापानमें श्रासन-सक्तरनके विरुद्ध कभी कोई धोर विभव नहीं

हुआ झीर धीरे धीरे, पर क्रमके साथ उसकी उन्नतिही होती गयी।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन लोगोंकों ऐसी धीमी उन्नतिका सम्यास था, श्रीर जिन्हें कभी निर्देष की धीमी उन्नतिका सम्यास था, श्रीर जिन्हें कभी निर्देष की धीम सम्यास सामना नहीं करना पड़ा था वे ऐसी श्रद्धत उन्नति क्योंकर कर सके कि जिसे देवकर संसारको चिकत होना पड़ा। जापानके इस अनुत प्रगमन थीर पराक्रमका क्या रहस्य है ?—यह प्रगमन श्रीर पराक्रम कि संसारके इतिहासमें जिसकी कोई उपमा नहीं है, पश्चिमके बड़े बड़े समभवारोंने सममें भी जिसे न देखा श्रीर जो भविष्यमें संसारकी विचारणितिको एक नया ही मार्ग दिखलानेवाला है। प्या वह जाति ही ऐसी पराक्रमी हैं ? कुछु मानवप्रकृतिशासक तो श्रव भी, कहते हैं कि जापानी जाति निस्त्रश्रेणीकी जाति है। तय इस श्रीमनव जापानके इस इतिहासका क्या रहस्य है ? क्या यह बुशिदोका परिणाम है या पूर्वजप्जा, शिन्तामत, मिकादोकी मान्यता, कनफुशियस मत, बौद्धम इत्यादिमेंसे कोई उसका कारण हुआ है ?

इस उलक्षनको छलक्षानेके लिये वड़े घड़े प्रयत इए हैं। कुछ लोग इसका कारण चाक्षधर्म (घुशिदो) वतलाते हैं और कुछ लोग प्र्वजप्जन या कनफ्शियस मतको इसका क श्रेय देते हैं, इस प्रकार श्रमेक्षोंके श्रमेक मत हैं, पर प्रायः सभी ज़ोर देकर यही कहते हैं कि जापानियोंकी धार्मिक कि शिचाका ही यह फल हैं। निःस-देह आचार और धर्म-की शिचाने जापानके श्रभ्युद्यमें बड़ी भारी सहायता की हैं। पर चाक्रधर्मपर कुछ जापानियोंका ही सत्त्व नहीं है, युरोपीय मध्ययुगमें भी जैसाकि श्रध्यापक फीमन? वतलाते हैं कि यह शात्रवृत्ति प्रवल थी, श्रीर न मिकादोकी मान्यताही कोई ऐसी विशेषता है जो जापानियोंमें हा और श्रीराम न है। । राजमिक की भावना नर्वत्रही वर्तमान थी, पूर्वजपूजा तो मनुष्पजाति जहाँ जहाँ है वहाँ वर्तमान है श्रीर स्पेन्सर महादयने तो इसी पूर्वजपूजाको सारे धर्मसम्प्रदायोंका मूल श्रनुमान किया है। शिन्तो या पञ्चमहाभूतोंकी उपासना भी जैसा कि श्रध्यापक ई. बी. टेलर कहते हैं, जापानहींकी कोई विशेषता नहीं है, कनफूशियस मत जैसे जापानमें था, वैसे चीन श्रीर कोरियाम भी था, श्रीर योद्धधर्म केवल जापानमें ही नहीं, वरन समस्त द्त्रिण पश्या खएडमें प्रचलित है। श्रतप्य जय यह मान लेते हैं कि ये सब मत या इनमेंसे कोई, श्रीमनय जापानकी चमत्कृतिजन्य उप्तिका मृल है तो इसका क्या उत्तर है कि श्रीर जिन जिन देशोंपर इन मतोंकी छाप रही उनपर इनका कोई परिणाम नहीं हुआ श्रीर श्रकेले जापानपर ही स्थां हुआ ?

जव वेझामिन कोड महाशयने यह समक्का कि पाश्चात्य सम्यताके साथ जो प्रजासत्तावाद संयुक्त हुआ उसका वास्तविक कारण ईसाकी शिक्षा है ते। उन्होंने भी यही गलती की श्रीर यन्त्र श्रीर यन्त्रको चलानेवाली शक्ति दे।नांको एक ही समक्क लिया। ईसाई धर्मने निःसन्देह प्रजातन्त्रको यहुत कुछ ऊपर उठाया है पर वह प्रजातन्त्रका जनक नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार जापानियोंको इस श्रसाधारण उन्नतिका मूल श्रीर प्रधान कारण जापानियोंको श्राचारशिका श्रीर मतापदेशको वनलाना उनका मिथ्या महत्त्व वढ़ाना है। मेरे विचारमें इसका मूल कारण श्रपने राष्ट्रकी स्वाधीनता श्रीर श्रखण्डता वनाये रखनेकी जापानियोंकी हार्दिक चिन्ता है जिसकी उदीपनासे ही जापानियोंने ये सब महान् उद्योग किये हैं। इन उद्योगोंकी महत्ता श्रीर प्रगाढ़ताका कारण यह है कि जापानी जाति श्रमित्र थी क्योंकि जापानियोंका यंश श्रमित्र था, श्राचारिवचार श्रमित्र थे, पूर्वपरम्परा श्रीर संस्कार श्रमित्र थे। यह सब केवल एक वातके कारण सम्भव हुशा, वह यह कि जापान श्रन्य भूषदेशोंसे श्रलग था, श्रीर मुद्दतसे वह स्वतन्त्र श्रीर स्वाधीन था।

जब के हैं कार्य्य करना होना है तब सबसे पहले उसे करनेका एड़ निश्चय होना चाहिये। यह निश्चय चाहे किसी हं मनाविकार के कारण हुआ हो या विवेक से हुआ हो, और निश्चय कर चुकनेपर अपनी सारी शक्तियों को उस उद्योग में लगा देना होता है। एक जापानी कहाबत है, "निश्चयका यल ही फलके अर्था असे अधिक लाभ है"। नेपोलियन की युद्ध-नीति यही थी कि जिस स्थानपर उसका आक्रमण होता था उसमें वह अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता था। जापान की इस असाधारण उचितका कारण कि वह एक विहर्भत भूपदेश-की दशासे आज संसार की महाशक्तियों के बरावर हो गया है, केवल यही हो सकना है कि उसने अपनी सारी शक्ति एक मात्र निर्देष्ट लच्चकी प्राप्ति लगादी अर्थात् उसने अपनी स्वाधीनताकी रक्ताके लिये महाशक्तियोंकी वरावरीको ही अपना लच्च वना लिया।

्राध्य प्रकृतिवाले पाश्चात्य देशवासियों ' अहंभाव ' वड़ाही प्रवल होता है। सबसे अधिक महत्त्व वे इसीका देते हैं। जिस भूमिम वे रहते हैं उसके सम्बन्धम उनके मुखसे ऐसेही शब्द सुनायी देते हैं कि, "हम यहाँ आये। हमने जातकर इस

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २३

भूमिको तैयार किया श्रीर हमने यहाँ श्रपना घर वनाया।" स्थिर जापानियोंमें यह वात नहीं है। 'कें कि – का' श्रर्थात् 'देश श्रीर घर ' उनके लिये प्रधान देवता हैं। 'श्रहं' से वहकर उनमें उनकी श्रधिक श्रद्धा है। वे कहते हैं,—"देश श्रीर घरने ही हमारे पूर्वपुरुपों के प्राण वचाये श्रीर वही हमारी श्रीर हमारे यंशजोंकी भी रक्षा करेगा।"

इसप्रकार, देश श्रीर देशके राजामें कोई भेद न देखते हुए जापानी श्रपने सम्राट्की भक्तिको श्रपना प्रधान धर्मे मानते हैं श्रीर यही राजभक्ति उनकी चरित्रशिक्ताका पहला पाठ है। पाश्चात्य संसारकी चरित्रशिक्ताका केन्द्र प्रेम है—वह प्रेम जो व्यक्तिगत 'श्रहंभाव' को सन्तुष्ट 'करता है।

तुलनात्मक दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य देशवासी राष्ट्रके नाते श्रीर व्यक्तिके नाते श्रहंभावी होते हैं. श्रीर जापानी लोग राष्ट्रके नाते तो वड़े हो श्रहंभावी होते हैं पर व्यक्तिशः उनमें श्रहंभाव होता ही नहीं। वे श्रपने-को देशका एक श्रक्तमात्र समभते हैं श्रीर उसीके काम श्राना श्रपना परम कर्त्तव्य मानते हैं। जापानियेंके चरित्रवलका मूल स्वार्थत्याग है श्रीर पाश्चात्य देशवासियोंका मृलमन्त्र स्वार्थ-साधन।

जापानीमात्रके अन्तःकरणमें खार्थत्यागकी वृत्ति वर्तमान हैं। जापानमें प्रत्येक वस्तु देश श्रीर घरकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, इस वातकों श्रीर भी स्पष्ट करनेके लिये हम गृहस्थाश्रमकी एक मुख्य वात अर्थात् विवाहसंस्कारकी आलोचना यहाँ करते हैं। विवाहमें भी गृहस्थीके विचारके सामने व्यक्तिप्रेमको कहीं स्थान हो नहीं है । इन्लिस्तान श्रीर श्रमरीकाके युवक यह सुनकर चिकत होंगे कि जापान-में लड़केलडिकयोंका जो विवाह होता है उसमें वरकन्या-फा निर्वाचन उनके अपने मनसे नहीं हाता । विवाहका मुख्य उद्देश्य जापानमें यह नहीं है कि प्रेम या कामके वश स्मीपुरुपका संयोग हो , प्रत्युत यह है कि खागे वंश चले श्रीर घर बना रहे। यौवनकी धधकती हुई श्राग बुकानेकी सपेना पुत्रोत्पादन अथवा वंशविस्तारको ही प्रायः अधिक महत्त्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। 'ताईश्रे।' फा धर्मशास्त्र<sup>२</sup> वतलाता है कि यदि स्त्री वन्ध्या है। अथवा ष्ठलके पुत्र न हो तो उसका पति उसे त्याग सकता है। इसीसं पाटक अनुमान कर सकते हैं कि जापानमें गृहसा-अम और घंशियस्तारका, समाजश्रंत्रलाकी अखंडताका कितना पड़ा महत्त्व हैं। इसप्रकार विवाह समाजका एक भूग है न कि स्त्री और पुरुषका प्रेमसम्बन्ध अर्थात जापा-नियांका सबसे वडा गुण 'अनन्य प्रेम' नहीं प्रत्युत प्राचीन युनानके समान 'स्वदेशसेवावत । है।

श्रमरीका जैसे देशमें जहाँ कि नानाजातियां एकत्रित हुई हैं, जहाँ दनने स्थानिक प्रभेव हैं श्रीर जहाँ व्यक्तिगत

रे यह या घरका महत्त्व जापानमें चहुत वहा है। घरकी वे एक सनातन ू संस्था मानते हैं।

२. तार्शिका यन्थ ही जापानका प्रथम लिखित धर्मशास्त्र प्रन्थ है। यह संवत् ७४= में विसा गया। इसके वपरान्त और भी करें प्रन्थ धर्मशास्त्र के यन पर शाधार वन समका यही रहा और इसके यचन अनतक आदरणीय माने जाते हैं।

'श्रहंभाव' की प्रधानता है वहाँ किसी बहुत वड़े महत्त्वके प्रश्नपर भी सबका एकमत, एकहृद्य हे। जाना वड़ाही फिटन काम है। श्रतलान्त सागरकी श्रमरीकाकी नौसेना प्रशान्त महासागरमें भेजनेकेलिये छु करोड़ रुपयोंकी श्रावश्यकता पड़नेपर राष्ट्रपति कज़बेल्टको श्रधिक डे डनाट आहाजोंकी बनानेके पत्तमें सम्मतिसङ्गह करनेके श्रथ्य कड़ी नीतिका श्रवलम्बन करना पड़ा था। यह उसी संयुक्तराज्यके लिये श्रावश्यक हे। सकता है जहां यदि कोई राष्ट्रीय कार्य्य करना हो तो सबसे पहले लेगोंकी यह समभाना पड़ता है कि इसमें श्रापका भी स्वार्थ है, क्योंकि वहाँ तो लोग पहले श्रपना विचार करते हैं, श्रपना स्वार्थ देख लेते हैं श्रीर स्वार्थकी रचा करते हुए तब देशकार्थमें सम्मति देते हैं। 'मातृभूमि' की भक्तिका विचार उनके श्रन्त:करणमें नहीं श्राता जिससे कि श्रपने श्रापको भूलकर देशकार्थमें श्रात्मसमर्पण कर सर्वे।

पर जापानी लेगि, व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए भी, एक जातिके श्रङ्ग हैं और उनका एक ही श्रन्तः करण है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्हीं पड़ोसियों के साथ रहते श्राये हैं, एक ही भाषा वेलित श्राते हैं, एक ही साहित्यकों पढ़ते श्राते हैं, उन्हीं देवताश्रों की पूजा करते श्राते हैं श्रीर उन्हीं धार्मिक संस्कारों का पालन करते श्राते हैं, इसकारण उनके विचार श्रीर भाव भी एक ही हैं। जिस देशमें उनका जन्म हुश्रा, जहाँ उनके वापदादों की समाधियाँ हैं, जहाँ उनके इतिहासके स्मृतिचिह्न हैं, वह देश उनके हृदयमें भक्तिके गहरे भाव श्रवश्यही उत्पन्न करेगा। यह

१. बड़े बड़े यद्भोत द्रेडनाट ( निभंय )के नामसे प्रसिद्ध हैं।

भक्तिभाव समस्त देशवासियोंकी नस नसमें भरा है श्रीर उन्हें स्नेहश्टललामें वांधकर एक कर देता है। इसी भावकी कभी कभी 'जापानियोंकी देशभक्ति' कहते हैं। इसकी प्रेरणाशक्ति उतनीही श्रिथक होती है जितनी कि श्रखण्डताकी मात्रा इसमें श्रिथक हो।

जापानी राष्ट्रके विचारोंकी एकताकी भलीभाँति समभ लेना जापानी अन्तः करणहीका काम है। चीनका बढ़ा भारी राजनीतिध 'ली-एक्स-चक्ष' श्रीर कसके वहे वहे नीति-निपुण पुरुप भी जापानियोंके श्रन्तः करणकी न समभ सके श्रीर श्रपने देशोंको लड़ाकर व्यर्थही श्रपकीर्त्तिके भागी हुए। चीन-जापानयुद्धसे पहले जापानसरकार श्रार प्रतिनिधिसभाके योच जा मतचैपम्य हुया था उसीसे ली-इङ्ग-चङ्ग जापानका चा-स्तविक खरूप समभानेमं गलती कर गये। उसी प्रकार जापानी समाचारपत्रों श्रीर सर्वसाधारण जापानियोंकी शान्तवृत्तिसे रूसी राजपुरुष भी जापानकी वास्तविक दशा समभ-नेमें घोखा खा गये । जापानियोंके राष्ट्रीय श्रस्तित्वपर यदि श्रापत्ति श्राती है ता उसे समभनेमें जापानियोंका कुछ भी देर नहीं लगती पयांकि देशही तो उनकी 'श्रान्मा' हैं। किसी विदेशीय राष्ट्रके विरुद्ध उन्हें वारवार सावधानी-की सुचना नहीं देनी पडती श्रीर न हेपमय श्रान्दोलनही करना पड़ता है। केवल प्रजातन्त्र राज्यपद्धति, दीवानी श्रीर फीज-दारी काननका सुधार, श्रनिवार्य्य सेनावृत्ति, श्राधुनिक शास्त्रीय शिचा इत्यादिने ही जापानका एशियाकी सबसे उन्न-तिशील शक्ति वना दिया है, यह समभाना वडी भारी भूल है।

#### द्वितीय परिच्छेद

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

#### (उत्तराई)

संसार जापानको एक शक्तिशाली राष्ट्र मानने लग गया इसका कारण यह है कि जापानियोंने अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको अखण्ड रखनेकी अरणासे प्रेरित होकर अपनी सारी शक्तियोंको एक लह्यपर केन्द्रीभूत किया और व्यक्तिगत स्वाधोंको राष्ट्रकी सेवामें समर्पित कर दिया। व्यक्तिका सम्पूर्ण आत्मविस्मरण राज्यकी स्वैरशासननीतिका द्योतक होता है। स्वैरशासननीति अथवा यूरोपिनवासी जिसे पूर्वियोंकी प्रजादमनमूलक नीति कहते हैं उसे पुस्तकी विद्याहोंके अनन्यभक्त अच्छा न समर्भेंगे और कहेंगे कि यह वाल-युगका एक अवशेष है अथवा असभ्यताका अवशिष्टांश है जैसे तार्किक लोग ईसाके कबसे पुनः अपर निकल आनेकी वातका उपहास किया करते हैं।

पर संसारमें ग्रुष्क तार्किकोंकी श्रपेत्ता सहृद्य श्रद्धा-शील प्राणियोंकी संख्या ही श्रिधिक है, श्रीर जो श्राधुनिक प्रजासत्ता जनताकी योग्यतासे उसकी संख्यापरही श्रिधिक ज़ोर देती है उसने भी कुछ नरकका स्वर्ग नहीं वना दिया है। यहा नहीं किन्तु उसने राज्यकार्यपर रागद्देप भरे प्राणियोंके श्राक्षायी भावोंका श्रीर भी श्रिधिक प्रभाव डाला है। व्यक्तिमात्रका प्राधान्य माननेवालोंको चाहे यह कितनी-ही मूर्ण्वतासी माल्म हो पर जापानमें ते। अब भी राजा ईश्वरतुल्य माना जाता है, और जापानकी शासन-नीतिमें इसका वैसाही महत्त्व है जेसा कि कुछ धर्मसंप्र-दायोंमें चमत्कारों और दन्तकथाओंका है। अतएव जापान-की राजनीति ठीक ठीक समक्षनेके लिये हमें यह देखना होगा कि जापानके राष्ट्रकार्यपर 'मिकादी-तत्त्व' का (राजमिक्तका)-प्या प्रभाव है।

'राजा ईश्वरतुल्य है ' इसी मृल सिद्धान्तपर जापा-नियांकी राजनीतिक्षी अदालिका उठायी गयी थी श्रीर उली-पर घवतक वह स्थित है। जापानके इतिहासमें पहले पहल जो राष्ट्रीय उद्योग श्रारम्भ दुश्रा वह धर्मयुक्त राजनीतिक जयोग था। सूर्यदेवताकी उपासना करना श्रीर जापान-सम्राद्की प्रधान पुराहित मानना शासनकार्यका एक मुख्य भाग था। वस्तुतः उपासनाके लिये जा जापानी शब्द है 'मत्तुरिनाता : उसका भी अर्थ जापानी भाषामें 'शासन 'ही हैं। जापानके पुराने राजधर्म 'शिन्तो ' के विषयमें लिखते हुए डाक्टर ब्रस्त कहते हैं, "इस मतमें प्रवृत्ति और निवृत्तिमें श्रान्य सम्प्रदायोंकी श्रपेचा बहुत ही कम भेद माना जाता है। मिकादो राजा भी थे और साथ साथ धर्माध्यन भी।" इस प्रकार जापानियोंका मृल राजनीतिक संस्कार अध्यापक वर्जेंस्के उस सिद्धान्तके। पक्का करता है जिसे अध्यापक महाशय सार्वजनिक वतलाते हैं, अर्थात् " कोई भी पचपात-रिहत राजेतिहासलेखक इस बातको अस्वीकार न करेगा कि राजशासनका प्राचीनतम रूप देवराज्य था श्रर्थात् 'ना विष्णुः पृथिवीपतिः' यही भाव यद्धमृत था। इसके साथ

ही पह यह भी कहेगा कि राज्यके कमित्रकासको बड़ी यड़ी किटनाइयोंका सामना करना पड़ा है जिन किटना-इयोंसे छुड़ाकर धर्महीकी शक्तिने उसे पूर्ण विकितत • किया है।...विशुद्ध राजनीतिक तत्त्वक्षानकी दृष्टिसे यह बात यहुत ठीक माल्म होती है। राज्यका तास्विक मृलही पवि-व्रता अर्थात् श्रद्धा श्रीर श्राह्माकारिता है। इस सिद्धान्तपर जयतक प्रजाका चरित्र संगठित नहीं किया जाता तयतक धर्मशास्त्र या कानूनका राज्य चल ही नहीं सकता।"

तथापि अनेक पाश्चात्य राष्ट्रीने पोपराज्यका खरूप बहुत कालसे छोड दिया है। कहीं एकाध जगह उसकी छायामात्र दिखायो देती है। सेटाके समयके पूर्व भी राज्यके कई खळप ु चर्तमान थे। जापानकी यह एक विशेषता है कि वह दढ़ता श्रीर धार्मिकताके साथ श्रपनी परम्परागत राज्यपद्धतिका चलाये जाता है श्रौर श्रपने पच्चील शताब्दियोंके जीवनमें नाना प्रकारके राजनीतिक, सामाजिक श्रीर श्रार्थिक उलटफेर हाने-पर भी उसने उस परम्पराको कहींसे भी भक्ष नहीं किया। शासनपद्धतिमें समय समयपर वहुतसे परिवर्तन हुए पर उस-का मृल सिद्धान्त कभी भी परिवर्तित न हुआ। राजनीतिक इतिहासकी यह एक विशेष वात है। यह भाव जापानियों के हृदयक्षे ऐसा श्राक्तर्पित कर लेता है कि कहनेकी वात नहीं। यह सिद्धान्त कितनाही साधारण श्रीर वालभावपूर्ण हो, पर यह प्रत्येक जापानीके हृदय श्रीर मनपर खुदा हुश्रा है श्रीर उनमें प्रेम, भक्ति और श्रद्धाका स्रोत प्रवाहितकर देनेमें समर्थ होता है।

जापानियोंके हृद्यमें यह श्रद्धापूर्ण विश्वास है कि जापानराज मिकादा श्रपने देवी पूर्वपरम्परागत श्रधिकार-

से जापानके श्रद्वितीय श्रधिकारी, शासक श्रार मालिक हैं। वास्तवमें, यह उनका 'धर्म' है। डाक्टर त्रिफिस कहते हैं, "राजभक्तिहो जापानियोंकी व्यक्तिगत सचाई श्रोर सार्वजनिक यागच्चेमकी नीव है।" जापानियांके हर एक काममें यह वात स्पष्ट प्रकट होती है। जापानियोंकी नैतिक—(चरित्र) शिलाके सम्बन्धमें लिखते दुए सरदार किकूची कहते हैं, "व्यक्तिमात्र-को इस बातकेलिये प्रस्तुत रहना चाहिये कि वह घरके लिये आत्मार्पण करे और देशाधिपतिके लिये अथवा आजकलके भाषाव्यवहारमें सम्राट् श्रौर साम्राज्यके लिये श्रपनेकी श्रौर श्रपने घरके। भी श्रर्पण कर दे। यही श्रादर्शभत सिद्धान्त है जिसपर श्राज भी हम श्रपने सन्तानींको शिक्ता देनेकी चेष्टा करते हैं।" जापानकी कला, नाटक श्रीर साहित्यका मुख्य विषय राजभक्तिका श्रादर्श ही होता है, न कि युवायुवतीका वह प्रेम जा कि पाधात्य कला, नाटक श्रार साहित्यका मुख्य श्रङ्ग है। जापानियांके मनमें यह मिकादो-भक्तिका भाव ऐसी दढ़तासे वैठा हुआ है कि इसे कोई वात दूर नहीं कर सकी है। जापानियों की नस नसमें यह भाव भरा हुआ है।

विदेशोंके नाना मतसम्प्रदाय, तत्त्वज्ञान, नीतिसिद्धान्त श्रोर राजनीतिके मृलतत्त्व जापानमें उसकी सभ्यताके श्रारम्भकालसे ही श्राते गये श्रेर उनका बहुत प्रभाव भी पड़ा होगा पर जापानसम्राट्के प्रति लोगोंको जो पूर्वपरम्परागत श्रद्धा चली श्राती है उसमें कुछ भी पारवर्तन नहीं हुआ। कनफूशियसधर्म जापानमें फैल गया था पर उसके सम्प्रदायमें राजभिक्तकी कर्तव्यपूर्ण अधीनता श्रोर पीना नहीं थी। बौद्धसम्प्रदायको धर्मसम्प्रदाय बननेके

लिये शिन्तो देवताश्रोंको मानना पड़ा ; जब ईसाई धर्म श्राया ते। श्रारम्भमें वड़ी शीव्रतासे वह फैलने लगा पर ज्यांही महत्त्वाकांची ईसाई पादरियांने जापानियांका यह पढाना चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सचा है और दूसरा कोई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियांका यह बतलाना श्रारम्भ किया कि तुम्हारे धर्म श्रीर नियम सब भ्रष्ट हैं, श्रीर जव वे राज्यकी देवी शक्तिका भी तुच्छ वतलाने लगे त्याही ईसाई धर्म वहाँसे निकाल वाहर किया गया । पादरी विलियम सेसिल महाशय वहुत ठीक कहते हैं कि जापानमें यदि ईसाई धर्मका प्रचार होगा तो उस ईसाई धर्मकी शदल स्रत विलकुलही वदल जायगी। उन्नीसवीं शताव्हीके मध्याहरे पाश्चात्य जगत्के प्रायः सभी सिद्धान्तींने, -यथा, 'प्रकृतिके नियम, मनुष्यके अधिकार, व्यक्तिस्वातन्त्र्य. उपयोगितातत्त्व, समाजसत्तावाद, सर्वसाधारणसत्तावाद. प्रतिनिधिसत्तावाद, सङ्गठनात्मक राज्यप्रणाली श्रादि सभी मतसम्प्रदायांने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ किया और उसके राजनीतिक विचारीपर वहुत कुछ प्रभाव डाला भी, यहाँतक कि वहुत थोड़े समयमें राज्यपद्धति वहुत कुछ उलटपलट गयी; पर तौभी सम्राट्के देवी श्रधिकार श्रीर प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचाराँका कुछ भी मेल नहीं हुआ।

पर यह स्पष्ट ही है कि आप हान्स नामक अंग्रेज दार्श-निकके समान कोई भी किसी राजाके एकतंत्रेण राज्य करने-की पद्धतिको आदर्श नहीं बना सकता; क्योंकि मनुष्यमात्र अल्पग्र और प्रमादयुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंत्रा-धिकारके अधीन सबके प्राण और धनके रहनेमें बड़े भारी सङ्गदक्ती सम्भावना है। इसके साथ हो यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जापानसम्राद्के एकमेवाद्वितीय श्रिष्ठकारने कभी पाश्चात्य इतिहासके अत्याचारका रूप धारण नहीं किया। श्रध्यापक नीतोंवो महाशय! दृढ़ताके साथ कहते हैं, "हमारे यहाँ ऐसे श्रत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे कि पाश्चात्य दृशों में; श्रीर हमारे इतिहासपर ऐसा कलङ्क भी कभी नहीं लगा जैसाकि पाश्चात्य इतिहासपर प्रथम चार्ल्स या सोलहवें लुईकी मृत्युका धव्या लगा है।"

जापानी लोग अपने हृदय और प्रन्तः करणसे मिकादोकी यापने परिवारका सुख्य पुरुप मानते और अपनेको उसके परिवारका अक समभते थे; और राजा प्रजाका यह परस्पर भाव सदा यना रहता था। चाहे सम्राट्का प्रत्यस शासन होता हो, सरकार प्रजावनीको अपने परिवारजन समभक्तर कुलपति-के नाते उनका पालन पोपण करना अपना मुख्यधर्म समभती थी। पिन्स शोते कुके व्यवस्थापत्रमें लिखा है, "राजाके कर्मचारी भी प्रजा हो हैं; और कोई कारण नहीं है कि वे अन्य प्रजाजनेंपर जो कि उसी राजाकी प्रजा हैं, अधिक और अमुचित वेशम डालें।"

यदि पुत्र पिताका गुलाम कहा जा सकता है ते। हम कहेंगे, जापानी सदासे अपने राजाके गुलाम हैं, और यदि राजनीतिक स्वाधीनता लोकसत्ताके विना न हो सकती हो जेसा कि कुछ वस्तुनिरपेच राजनीतिस्त्रोंका प्रत्यच और सम्यग्शासनका स्वप्त देखनेवालोंका सिद्धान्त है तो हम कहेंगे कि जापानियोंका राजनीतिक स्वाधीनता कभी नसीय नहीं हुई!

### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३३

पर इसके जायही यह भी समक्ष लेना चाहिये कि जापानी चाहे राजनीतिक दृष्टिसे दासत्वमें रहे हों पर धर्थकी दृष्टिसे दे फभी दास या परमुखापेकी नहीं रहे। यह भी एक समझने-्यी पात है कि जिस जापानके प्रत्येक परिवारमें 'न पितृः पर-दैवतम् । पिताकी ऐसी महिमा है वहाँ वालकांपर होने वाली निर्धयनाको रोकनेवाली सभा (A Society for the prevention of Cruelty to Children) बनानेकी अवतक कोई द्यावश्यकता नहीं पुर्र है और पाधात्य संसारमें जहाँ कि पिता अपने पुत्रसे सपनी आशाका पालन नहीं करा सकता 🖯 घीर वेटा वापसे वरावरीका इक चाहता है वहाँ ऐसी संखा-का दोना एक महत्कार्य समभा जाता है। यदि श्रध्यापदा राख महाशयका यह कहना ठीक है कि, "लमाजका सुसम्बद्ध रेखनेदाला गुण आहापालन ही हैं" ता जापानकी श्रं ऋलायक राजनीतिक प्रगतिका विचार करते हुए, ज्रापानियांमें राजाके ्रानन्याधिकार व प्रजापुत्रवात्स्यकी जो कल्पनाएँ हैं उनका भी विचार किया जाना चाहिये। जापानसम्राट् विलकुल निःसहोच द्देश्वर यह घह सकते हैं कि, " जावान, जावान में हैं।" इसलिये नहीं कि ये अपनी प्रजासे चाहे जो फाम फरा ले सकते हैं प्रत्युत प्रजा ही अन्तः प्ररण्से उन्हें इतना मानती है। 🤞 वस्तुतः वे जापान-साम्राज्यके फेन्द्र हैं और एयं साम्राज्य-स्वकृप हैं। जिस प्रकार 'सर्व जिल्वदं ब्रह्म'वादी संसारमें सर्वत्र एक सर्वशक्तिमान् परमात्माको ही देख पाते हुँ जसी प्रकार जापानी प्रयमे जापानके भूमग्डलमें सम्राट्की ही प्रभु मानते हैं। उन्होंसे सब वस्तुश्रोंका श्राविभवि होता है और उन्होंमें सबका लय भी होता है; जापानकी भूमिपर एक भी पदार्थ पेसा नहीं जो उनके अधीन न है। साम्राज्यके कर्ताधर्ता विधाता वे ही हैं, दुःख हरनेवाले, कृपा करनेवाले, न्याय करनेवाले और नियम बनानेवाले वे ही हैं—वे जापानी राष्ट्रकी एकताके चिह्नस्वरूप हैं। उनको राजसिंहासनपर वैठानेके लिये जगद्गुरु या धर्माचार्यकी आवश्यकता नहीं पड़ती। साम्राज्य-की सव ऐहिक और पारमार्थिक वार्तोमें उन्हींकी बात चलती है; और जापानियांकी सामाजिक तथा शासनात्मक नीतिका उद्भव उन्हींसे होता है।

जापान सम्राट्की इस क्ट्रस्थ सत्ताको देखकर विदेशियोंको बड़ा ही श्राश्चर्य होगा । परन्तु जापानमें इसका विरोध करनेवाला कोई कालेन्सो, हक्सले या नीत्रो नहीं पैदा एश्रा। श्राप यह कह सकते हैं कि

१. कालेन्से। (जान विजियम)—(जन्म संवत् १८७१, मृत्यु संवत् १६४३) कालेन्से। वड़े भारी गणितज्ञ थे। उनका वनाया हुआ वीजगणित व अङ्ग-णित प्रसिद्ध है। ये प्राचीनपरम्पराके विरोधी थे। इन्हेंने वाइविलकी आलोचना करके उसकी धिजयां उड़ादी हैं।

२. टामस हेनरी इक्सले (जन्म संबद्ध १८८२, मृत्यु संबद्ध १६४२)— 'मनुष्यकी उत्पत्तिका पता' लगानेवाले चाल् स हारविनके मित्र श्रीर सुप्र-सिद्ध प्राणिविया-विशारद। हारविनने मनुष्यकी उत्पत्ति वानरसे वतलायी हे श्रीर इन्होंने उस पचका श्रकाटय युक्तियोंसे समर्थन किया है। हक्सलेके शाजीय सिद्धानतेंके कारण इंसाई धमँकी जड़ हिल गयी श्रीर पादरी इन्हें गालियां देने तमे पर सत्यधम के प्रतिपादनमें ये भयको जानते ही नथे।

३. फ्रोडरिक नीत्रो-एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध श्राधुनिक जर्मन तत्त्ववेता । जनम संवत् १६०१ में श्रीर मृत्यु संवत् १६४० में । यह श्रपने जीवनारम्भमें उपनिप्रेंके भक्त जर्मन पिएडत शोपेनहारका शिष्य था । यह वड़ा मेथावी व तेजस्वी तत्त्ववेता था । इसने ईसाई धर्मशाष्ट्रका वेदरदीसे खरडन किया है श्रीर श्रपने समकालीन तत्त्ववेत्ताश्रोंकी भी वड़ी कड़ी श्राबोचना की है । यह जातिभेदकी सानता था श्रीर वर्णाश्रमधर्मके सिद्धान्तपर समाज-सङ्गठन कराना चाहता

जापानी लोग चड़ेही तत्त्वज्ञानग्रन्य होते हैं ! पर यह विश्वास रिखये कि कोई भी समभदार जापानी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस भावकी निन्दा करे कि जो उसकी मातृभूमि-सम्बन्धिनी अत्यन्त आह्वादकारिणी करप-नाश्रोंसे भरा हुआ है, जो भाव उस शान्ति और सुख-समृद्धिके साथ चला आता है जिस शान्ति और सुख-समृद्धिमें उसके पूर्वज रहे और वह खयं भो है, और जिस भावको वह अपने राष्ट्रको पकता, अलग्डता, शक्तिमचा और गुरुताका मृल समभता है, चाहे किसी तत्वज्ञानीके लिये उस भावमें कुछ भी तत्व न हो।

इसके साथ ही, जापानके राजगीतिक इतिहासके गुणप-रिणामकी एक अत्यन्त चित्तवेधक वातका वर्णन अभी वाकी है। जापानसम्राट तस्वतः जापानके सर्वस्व होनेपर भी वहुत कालसे अब वे स्वैरशासक नहीं हैं।

चहुत प्राचीन कालसे ही यह रिवाज था कि शासन-सम्बन्धी मिन्नमिन्न कार्य करने के लिये सम्राट् कुछ विश्व पुरुपों-के। नियत किया करते थे। विक्रमको सातवीं शताव्योक मध्य कालमें प्रिन्स शोतोक्त्ते जो व्यवस्थापत्र लिखा था उसमें लिखा है, "शासनसम्बन्धी कार्य करनेवालोंको उनकी योग्यतानुसार कार्य देना चाहिये। जव बुद्धिमान् पुरुष शासनकार्यका भार

था। इसके कुछ विचार बहुतही विचित्र श्रौर विचारणाय हैं। यह देशदेशानतरको जीतकर उन्हें दासत्वमें रखना बुरा नहीं समक्तता। दीनदुक्षियेषर
दया करना यह श्रमुचित समक्तता है; क्योंकि इसका कहना है कि इससे
दुनियामें दीनता बढ़ती है। बज, पराकम, पुरुषार्थ, युद्ध, विजय श्रादिकी
सारताके साथ साथ इसने संसारकी श्रसारताका भी उपदेश दिया है।
यूरपमें इसके श्रमेक भक्त हैं।

ण्डाते हैं तब लोग प्रसन्न होकर शासनकी प्रशंसा करते हैं;
पर जब मूर्खोका द्रवार होता है तो देशपर नाना प्रकारके
सङ्घट आते हैं। जब येग्य पुरुप शासक होते हैं तब राज्यका
प्रवन्ध ठीक होता है, सङ्घटसे समाजकी रत्ता होती है और
देश सुखी और समृद्ध होता है। " इस प्रकार समय पाकर
इन निर्वाचित अधिकारियों अथवा अमात्योंके हाथ शासनकी
सब सत्ता आ गयी। जापानसम्चाट् वस्तुतः, इंग्लेंडके
पर्यादाबद्ध राजाके समान राज्यके नाममात्राविष्ठिष्ठ सुख्य
सत्ताधारी रहे। इंग्लिस्तानके राजा और इन सम्चाट्में भेद
यह था कि सम्राट् जब चाहते शासनके सब स्त्र अपने हाथमें ले सकते थे क्योंकि उनकी सत्ताको मर्यादित करनेवाला
कोई भी कानून या शास्त्र नहीं था; परन्तु इस प्रकारसे राजसत्ता अपने हाथमें ले लेनेवाले सम्चाट् बहुत ही कम हुए।
जापानसम्चाट् प्रायः अपनी राजसभाके अन्तःपुरमें ही रहा
करते थे और वाहर बहुत ही कम प्रकट होते थे।

प्रत्यत्त शासनकार्यसे सम्राट्का विधाग होनेके कारण शासनपद्धतिमें समय समयपर उचित परिवर्तन हो सकता था यद्यपि हमारे "सम्राट्के एकतन्त्राधिकार" की छलंब्य सर्यादा सदा ही बनी रहती थी।

राजिसहासनके समान जव श्रमात्यपद भी धंशपरस्प राधिकारगत हो गया तो उनके श्रधीनस्थ कर्मचारियों के पद भी साथ साथ वंशपरस्परागत हो गये। तद सम्राट्के समान श्रमात्य परस्परया नाममात्रके श्रमात्य रह गये श्रीर राजसत्ताके सब स्त्र उनके श्रधीनस्थ कर्मचारियों के हाथमें चले गये। जापानके राजनीतिक हतिहासकी यह एक श्राक्ष्यंजनक वात है कि

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३७

जापानियोंको वास्तविक सत्ता श्रौर विषयभाग उतना नहीं भाता था जितना कि वड़े वड़े पद, पद्वियाँ श्रौर प्रतिष्ठा।

जैसे आजकल एक दलसे दूसरे दलके हाथमें राजसता चली जाती है वैसे ही जापानमें वारंवार एकके हाथसे दूसरे-के हाथमें राजसत्ता चलो जाती थी। खृस्तीय मध्य युगमें इसीने जापानी जागीरदारोंकी सत्ताका मार्ग निष्करटक किया।

वंशपरम्परासे वहुत समयतक शासनसम्बन्धी उच्चपदेंगि पर रहनेके कारण जब दरवारके सरदार लोग नितान्त श्रकार्मय श्रीर विलासो हे। गये तव १२ वी शताब्दीके श्रन्तिम कालसे सैनिकवर्गने सिर उठाना श्रारम्भ किया श्रीर राज्यके सब सूत्र श्रपने हाथमें लेकर सम्राट्की श्रनुमतिसे सेनिकवर्ग या लश्करी जागीरदारोंका शासनाधिकार संस्थापित कर दिया, श्रर्थात् सैनिकवर्गक शासनका स्थापन होना क्या था, दरवारियोंके हाथसे निकलकर राजसत्ताका सैनिकवर्गके हाथमें श्रा जाना—शासनका एक परिवर्तनमात्र-था। शासकवर्ग बदल गया जिससे शासनका कप उतना परिवर्तित हुश्रा, पर शासनचक्रमें वास्तविक परिवर्तन कुछ भी न हुशा—शोगून महाराजका सम्राट्से वंसाही सम्बन्ध रहता था जैसा कि क्वाम्वाङ्ग महाराजके समयमें था। दाइमिया

१ सैनिकवर्गके हाथमें जब शासनसत्ता आ गयी तब उस वर्गका मुखिया अर्थात राज्यका मुख्य सूत्रधार शोगृन कहलाता था।

२ क्वाम्याक् जापानके प्रधान मंत्रीको कहते थे। जापानमें बहुत काल-तक यह रिवाज था कि फूजीवारा नामक कुल-विशेषसे ही प्रधान मंत्री चुने जाते थे। इसलिये यह पद और नाम एक प्रकारसे खान्दानी हो गया था।

शर्थात् लक्ष्करी जागीरदार वास्तवमें श्रपने श्रपने प्रदेशके सैनि-कशासक थे, इंन्लिस्तानके लक्ष्करी जागीरदारों के समान श्रंधेर-नगरीके चौपट राजा नहीं थे—उन्हें श्रपनी शासनगत भूमिके भोगाधिकारमें हस्तक्षेप करनेका कोई श्रधिकार नहीं था। श्रोर, शोगून महाराज या दाइमिथा लोगोंने कभी मनमानी कार्य-वाही भी नहीं की। उनके शासनाधिकार उनके मन्त्रियों श्रीर परामर्शियोंका सींपे रहते थे जिन्हें ये लोग परस्परसम्बद्ध उत्तरदायित्वके नामपर निवाहा करते थे।

जमींदारशासनपद्धतिमें स्थानिक स्वराज्य भी वहुत कुछ

—कप्तान त्रिंक्सेकृत 'चीन ग्रीर जापान' चतुर्थ भाग, पृष्ट २१६, २२०-

३ जापानियों के इतिहाससे इस वातकी शिका मिलती है कि उस राष्ट्रकी प्रकृतिमें ही पातिनिधिकताका तक्त छिपा हुआ है। इस वातको यहत काल व्यतीत हो गया कि जापानी सम्राट्ने अपना स्वैरशासन परित्याग कर दिया श्रीर उस अदितीय अधिकारका भी कभी उपयोग न किया जिसमें मुख्य मुख्य प्रजाजनेंको राय लेनेका भी कोई काम नहीं था। साम्राज्यके यहे वहे पद कुछ व शोंके परम्परागत अधिकृत स्थान हो गये और समय पाकर यह वंशगत अधिकार वंशसमृह या विरादरी विशेषके हाथमें आ गया अधांत शासनम्ताके सूत्र कुछ लोगोंके ही हाथमें नहीं थे पत्युत कई समुद्रियोंके हाथमें थे। इसी कमसे,कालके प्रभावसे ताल्लुकेदारोंके हाथमें सब सत्ता आ गयी। इन ताल्लुकेदारोंके अधिपति शोगृन कहलाते थे। इन ताल्लुकेदारोंके शासनकालमें भी एक तंत्रसे राज्य करनेकी पढितका कुछ भी नाम निशान नहीं मिलता। जैसे सब सत्ताके नाममात्रके मालिक शोगृन थे और उनकी यह सत्ता वास्तवमें उनके मन्त्रियों और परामिश्योंमें वट गयी थी उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेशके शासकका अधिकार भी उसके अधीनस्थ कमें—चारियोंमें वटा हुआ था।

था अर्थात् यों तो यह एक परस्परिवरोधी वात मालूम होगी पर सच पृष्ठिये ते। शे। गृनकी शासनसत्ता विलकुल वट गयी थी। इन वातोंको यदि ध्यानमें रखें तो संवत् १६२४ की पुनः स्थापनासे जो वड़े वड़े सुधार श्रीर परिवर्तन एकाएक हिएगोचर होने लगे उनका रहस्य वहुत जल्दी समभमें आजायगा।

यह सुनकर पाठकेंको आश्चर्य होगा परन्तु यह सच है कि इस विचित्र अल्पजनसत्तात्मक शासनपद्धतिमें कुछ ऐसा लचीलापन था कि इसने देा परस्परविरोधी राज-नीतिफ संस्थाओंको अर्थात् स्वैरतम और प्रजातन्त्र दोनें-को एक कर लिया था। इधर तो नाममात्रके एकमात्र सत्ता-धारी सम्राद्को कार्यक्षेत्रसे हटा कर इसने शासनसत्ताको राजसभाके सरदारों और ताल्लुकेदारोंके हाथ सौंप दिया अर्थात् सर्वसाधारणतक यह सभा क्रमसे पहुँच गयी, और उधर सम्राद्की गुरुगम्भीर महिमाको भी यथाविधि सुरित्त रक्खा।

जिन सरदारों श्रीर ताल्लुकेदारोंके सिरपर उनके कार्यकी देखभाल करनेवाली कोई देवी शक्ति नहीं थी उनके हाथमें जय साम्रिज्य के शासनस्त्र श्रागये तो उनकी स्वेच्छाचारकी
प्रवृत्ति रोकने श्रीर शासनकार्यपर लोकमतका प्रभाव
डालनेवाली तीन वार्ते हुई। एक ते। यह कि, इनकी चाहे
कितनी ही प्रतिष्ठा या प्रभाव हे। ये तस्वतः सम्राट्के सामने
उत्तरदायी हैं, श्रीर सम्राट्नाममात्रके क्यों न हो, वस्तुतः सन्ताधीश हैं श्रीर उन्हें यह श्रधिकार है कि वे जिसकी चाहें रखें,
चाहें जिसे निकाल दें। दूसरी वात यह कि इनमें श्रापसमें ही
कुछ ऐसी ईप्यां रहा करती थी कि श्रापसके इस हेपेसे

उनका श्वेरशासन नियंत्रित हो जाता था; तीसरी वात यह कि यदि ये छुछ प्रमाद कर जाते या दुर्वलता प्रकट करते ते। सर्वसाधारणमें इनकी निन्दा होती थी। ये जो तीन प्रतिवन्ध थे छौर इनके साथ ही प्रजासम्बन्धी वात्सल्यभाव छौर कर्तव्यजागृति इनमें होती थी इससे शासकेंकी स्वेच्छा- अ सारिताका यहुत छुछ प्रतिकार हो जाता था छौर उनका शासन आडस्वरमें ते। उतना नहीं पर वास्तवमें प्रजातंत्र- मृतक होता था— धर्थात् वह शासन सर्वसाधारणकी ध्वनि- का प्रतिध्वनि या विम्वका प्रतिविम्व होता था।

इसके साथ हो सम्राट्की प्रत्यक्ष शासनसत्ता छिन जाने-से जो हानि सम्राट्की हुई हो वह उनकी उस प्रतिष्ठाके साम-ने बहुत ही कम है जो प्रतिष्ठा कि उन्हें इस शासनपद्धतिसे-प्राप्त हुई है।

प्रत्यक्त कार्यक्षेत्रसे हट जानेके कारण सम्राट् सर्वसाधा-रणकी निन्दा और भर्त्सनासे वचगये। सरकार कुछ भी भूल या प्रमाद करे उसका दोप मिन्त्रयों के सिर मढ़ा जाता है और यह एक मानी हुई बात हो गयी है कि, 'सम्राट् अपनी प्रजाके प्रति कोई श्रन्याय कर ही नहीं सकता।' इस प्रकार उनका पवित्रीकरण हुआ; उनकी प्रतिष्ठा पढ़ी, और जापानि-यों भे मनमें उनके प्रति ऐसी भक्ति शार श्रद्धा जमी कि वे 'एक श्रतीलिक पवित्रात्मा' समभे जाने लगे।

संसारके इतिहासकी आलोचना करनेसे पता लगता है कि राजा श्रीर प्रजा, या शासक श्रीर शासितमें जो लड़ाई क्षगड़े हुए हैं उनका कारण प्रायः करसंग्रह ही है। यह एक शार्थिक प्रश्न है—जीविकानिर्वाह श्रीर श्रात्मरज्ञाका प्रश्न है श्रीर यही मनुष्योंको उद्दीपित कर उनसे राजनीतिक सिद्धान्ती श्रीर तत्त्वेंका श्राविष्कार कराता है श्रीर ये तत्त्व श्रीर सिद्धान्त पेसे होते हैं कि जिनसे श्रपने श्रीर श्रपने साधियेंका दावा मज़बूत हो श्रीर विरोधियेंका कमज़ोर हो जाय। 'जनवाणी ही जनाईनकी वाणी है' यह स्व भी एक श्रत्याचारी श्रीर सत्यानाशी राजसत्तापर वार करनेवाले शस्त्रका काम देनेके लिये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमें मैशाचार्टा, ' पिटी-शन श्राव राइस्स श्रीर विल श्राव राइस्स श्रादि कर-

१. संबद्ध १२७२ में इंग्लिस्तानके सब सरदारोंन मिलकर किन्न जानसे एक सनद लिखा ली जो स्वायोनताकी सनद समभी जाती हैं जिसे नैगना चार्या कहते हैं। इस सनदके अनुसार (१) कोन्सिलकी सलाइके जिना प्रजार पर कर लगाना बन्द हुआ, (२) प्रत्येक मनुष्यको यथासमय न्याय दिलानेका प्रवन्थ हुआ, (३) यह भी ते हुआ कि विना कानून, विना विचार कोई आदमी केंद्र न किया जायगा। इन प्रधान शतों के श्रतिरिक्त श्रीर भी कई होटी माटो शतें इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाको सत्ता बहुत खुझ मयादित हुई।

र. सबत् १६ म्थ में इंग्लिस्तानके राजा प्रथम चार्ज सके समयमें जल प्रजापर मनमाने कर लगाये जाने लगे, लोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, सेनाका स्पयोग खानगी कामोमें किया जाने लगा श्रीर साधारण नागरिकों-पर भो फार्जी कान्नका श्रमल जारी हुत्रा तब पार्लमेंस्टने इन सब बातेंकी शिकायतका एक पत्र राजाको दिया। उसीको 'पिटीशन श्राव राइट्स' या 'श्रियकार-रहाको प्रार्थना' कहते ई। राजाने इन सब शिकायतेंको दूर करने- की प्रतिशा की तब पार्लमेंस्टका काम श्राग चला।

<sup>2.</sup> इंग्विस्तानकी राजगद्दीपर विलियम श्रीर मेरीका वैठानेक पहिले वनसे (संवद् १७४४ में) प्रजाने श्रपने श्रपिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकृत कराया। इस प्रस्तावमें यह शतें थी कि जवतक पार्लमेंट मंजूर न कर तवतक प्रजापर कोई कर न लगाया जाय। ऐसी श्रीर भी कई शतें थीं। इसी प्रस्ताव-की 'विल श्राव राहर्स' या 'प्रजाधिकारका प्रस्ताव' कहते हैं। विलियम-मेरी-

सम्बन्धी भगड़ें ही के फल हैं। वह धनका प्रश्न था-निधि और प्रतिनिधिका प्रश्न था जिसने अमरीकाके संयुक्त राज्यें में स्वाधीनताकी घोषणा करायी। जिस फूँच राज्यकान्तिका यह उदेश्य था कि देशमें "साधीनता, समता और विश्व-चन्धुता' के स्वम सिद्धान्तपर देशका प्रत्यज्ञ शासन है। उसका भी मूल फ्रांसके सर्वसाधारणका अन्नकप्र ही था।

प्राचीन जापानमें कभी मैग्नाचार्रा या विल भ्राव राइ-द्स श्रथवा श्रौर कोई राजनीतिक घोपणापत्र निकालकर "मनुष्योंके श्रधिकार, खाधीनता, समता श्रौर न्यायतत्व" की दुहाई नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जापानकी करसम्बधी कार्यपद्धति ही ऐसी थी कि इन सबकी वहाँ कोई भ्रावश्यकता ही नहीं हुई। डाकृर सिमन्स लिखते हैं, "बहुतसे देशोंमें कर एक वोभ समभा जाता है, सर्वसाधारणकी कप्रोपार्टिज त सम्पत्तिकी ल्ट समभी जाती है; पर जापानके लोग तोक्चगावा शासनमें इसे कुछ दूसरीही दृष्टिसे देखते थे।"

जापानके किसानोंको कर कोई वोक्ष न मालूम होता था अत्युत वे इसे राजमिक्तपूर्ण कर्तव्य समभते थे और इसमें उन्हें एक प्रकारका अभिमान वोध होता था। करदान क्या था, एक प्रकारकी भेंट थी जैसाकि 'मित्सुगी मोने।' शब्दसे स्चित होता है। सालमें एक वार सरकारी खलिहानेंमें किसान लोग अपना अपना धान जमा करने आते थे और

के सिंहासनासीन होनेपर यह प्रस्ताव पार्लमेण्टसे पास हुआ श्रीर राज-दम्पतिकी सम्मति पाकर कानून वन गया।

१ विक्रमी १७वीं राताव्दीसे लेकर १६२४ के 'पुनरुत्थान' तक ढाई तीन सौ वर्ष जापानकी शासनसत्ता तेाक्गावा नामक खान्दानमें परम्परासे चली आती थी।

# जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४३

वहाँ उनके धानको परीचा होती थी। यह अनुमान करना कि इस अवसरपर उनको किसी प्रकारका दुःख होता होगा विलकुल भूल है। किसानें के मुखमगडल खिले हुए दिखायी देते थे और सब अपना अपना धान लेकर परस्पर अहमह-मिकाके साथ परीचार्थ उपस्थित होते थे—एक प्रकारका मेला लग जाता था, बिक वह अवसर मेलेसे भी कुछ अधिक आनन्ददायक होता था।

ऐसी अवस्था थी कि जिसके कारण जापानियोंकी अपनी सरकारपर पूरा भरोसा करनेका अभ्यात पड़ गया था। उनकी आर्थिक अवस्था इतनी विपद्यस्त कभी नहीं हुई कि उन्हें यह कहना पड़ता कि 'राज्य सर्वसाधारणका है, सर्व- साधारणहारा होना चाहिये और सर्वसाधारणके लिये होना चाहिये।' उनकी यह एक मानी हुई बात थी कि, सरकारही सब कुछ है, इसलिये राज्यकी भलाई बुराई सोचकर उसे देशहितका सब काम उठाना चाहिये और लोगोंको उसकी आज्ञाका पूरा पालन करना चाहिये। यह भाव अब भी जाने वेजाने सर्वसाधारण जापानियोंके मनपर अधिकार किये हुए है। अर्थात् जापानी जाति एक सुनियन्त्रित सेनाके समान है, पर जापानी व्यक्ति (व्यक्तिशः) छितरे हुए सिपाहियोंसे और अधिक कुछ नहीं हैं। जापानी राष्ट्रकी सबसे बड़ी मज़- चृती और सबसे बड़ी कमजोरी है तो यही है।

सरकारपर लोगोंके अत्यधिक विश्वास और अवलम्बन-से या महाशय शिमादाके शब्दोंमें सरकारहीकी सर्वशक्तिम-चासे देशकी प्रगतिमें कुछ सहायता भी होती है और कुछ याधा भी पडती है।

जापानमें कभी कोई भयङ्कर राज्यकान्ति नहीं हुई इसका

वहुत कुछ यश जापानियोंको इसी मनेवित्तिको है। जापानके लोग कुछ कुछ फरांसीसियोंके समान भाडुक होते हैं और उनके कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं कि जिनकी प्रेरणासे जापानी जन्म हो जाते हैं जैसा कि संवत् १६३० से १६४६ तकके राजनीतिक आन्दोलनके कान्तिकारी अवसरपर देखा गया है, पर राजनीतिके मामलोंमें वे इतने आपेसे वाहर नहीं हो जाते जितनेकी फरांसीसी। सरकारी अफ़सरोंक वे चाहे कितने ही विरोधी क्या न हों वे सरकारकी अवज्ञा नहीं करते विशोधकर इसलिये कि वह सत्ता सम्राट्के नामसे चलतीहै। और किसी राष्ट्रीय आपित्तके समय तो वे सचाईके साथ सरकारकी आजाफा पालन करते हैं और सरकारके विलक्कल अधीन हो जाते हैं। यही कारण है कि जापानकी अवांचीन प्रगति सर्वसाधारणके कार्यसमुच्चयमं—देशके प्रत्येक उद्योगमं विशेषकपसे प्रकाशमान हो रही है।

यहाँतक ते। सहायताकी बात हुई, अब देखिये, वाधा क्या पड़ती है। बड़ी भारी वाधा यह है कि इससे प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासनका यथेष्ट विकाश नहीं होने पाता। जापानके सर्वसाधारण अब भी सरकारको देवतुल्य समस्ते हैं और सरकारों कर्मचारियोंको अष्ट मानते हैं, वे अब भी इस वातका अनुभव नहीं कर सकते कि वह सर्वसाधारणकी ही शासनसत्ता है। यही कारण है कि सरकार या सरकारी महक्रमोंके कार्योंकी स्पष्ट और निर्भीक आलोचना करना (जो कि प्रातिनिधिकशासनका एक प्रधान लंचण है) अच्छा नहीं समस्ते। इसका यह फल होता है कि राजकर्मचारी सभावतः और वेजाने लोगोंपर हुकुम चलाते हैं और अफसरी करते हैं। महाशय शिमादा वतलाते हैं कि

"प्रतिनिधि-सभा" के प्रायः सभी सभासद काई काम हो तो प्रायः यह कह देते हैं, "यह काम लोगोंसे न होगा, सरकार ही करेगी तब होगा" या "नगरवासियों या उनकी 'संस्थाग्रोंसे यह काम होना श्रसम्भव है; सरकार उनकी मदद करेगी तब हो सकता है"। ऐसी श्रवस्था होनेके कारण प्रतिनिधि-सभामें श्रात्मविश्वास नहीं होता न वह कभी कोई महत्त्वका राज्यकार्य श्रपने हाथमें लेनेका साहस ही करती है। सब बात तो यह है कि यह प्रतिनिधिसभा एक ऐसी सरकारणर श्रपना सब दारमदार छोड़ देती है कि, जिससे इस सभासे कोई वास्ता नहीं।

पर जापानियोंकी व्यक्तिगत स्वतःकार्यप्रवृत्तिके ग्रमावके कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिमें जो वाधाएँ पड़ती हैं चे एस संसारव्यापी प्रतिद्वंद्विताके जमानेमें व्यवसाय-चाणिज्यके सेवमें बहुतही श्रखरती हैं।

जापानके इतिहालका स्दम निरीक्षण करनेवालोंका जापानके युद्धसम्बन्धी श्रीर राजनीतिक पराक्रमोंको देखकर उतना श्राश्चर्य न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता देखकर। वास्तवमें यह नृपतिप्रधान राज्य वड़ा ही सामाजिक या लाम्यवादी है। व्यवसाय-वाणिज्यमें सरकारको लव काम उठाने श्रीर चलाने पड़ते हैं। सरकारको सर्वधाथारणके सामने जिम्मेदार न होकर भी व्यवसायमें उसीको श्रगुश्रा होकर सव काम देखना पड़ता है। डाक्यर, टेलीफून, तार श्राद्धि सव काम सरकार हो करती है; गैस, विजली श्रीर पानीका प्रवन्ध सरकार या म्युनिसिपिलाटीके हाथमें होता है। रेलगाड़ियाँ श्रीर कारखाने भी सरकारी हो गये हैं; तमाकृ, नमक, श्रीर कपूरका रोज़गार भी सरकारके ही हाथमें है। ऐसे वङ्क, जहाज़ के कारखाने या जहाज़ चलाने-वाली कंपनियाँ वहुत ही कम हैं जिन्हें विना सरकारी मददके लोग चला लेते हैं। जापानियों की यह वड़ी पुरानी श्रादत है कि जवतक सरकार किसी कामको नहीं उठाती या किसी काममें खुद होकर मदद नहीं देतो तवतक जापानी हाथपर हाथ रखकर वैठे रहो रह जायँगे। वेरन (श्रव वाइकाउएट) कानीको लिखते हैं, "साम्राज्यकी व्यवस्था या सङ्घटना (CONSTITUTION) प्रकाशित हो गयो श्रोर विधिध्धान व कानून भी वहुत छुछ ठीक वन गये श्रोर श्रव हमारे साम्राज्यका पूर्ण श्रस्थिपखर तैयार हो गया है। पर रक्त श्रोर मांसकी (श्रथीत् श्रार्थिक सम्पन्नताकी) श्रमी वहुत कमी है। युद्धोपकरण श्रोर शासनसम्बन्धी विश्विनिपेधोंका यथेष्ट विकाश होनेपर भी यह वात दृष्टिसे नहीं वच सकती कि हमारे देशकी श्रार्थिक दशा बहुतही खराव है।"

पाश्चात्य देशांके श्रहंवादी या व्यक्ति खातं ज्यवादों लोग छपनी इच्छाके श्रमुसार जो चाहें कर सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, परिवारसम्बन्धी कोई कर्त्तव्य उन्हें रोक नहीं सकता, घरगृहस्थीका कोई ख़्याल उन्हें एक जगह ठहरा नहीं सकता; वे जहाँ मौका देखते हैं, जाते हैं श्रीर उद्योग करके यथेष्ट श्रथां पार्जन करते हैं। एक खानसे दूसरे खानमें, एक देशसे दूसरे देशमें चले जाना, वहाँ कोई कारजाना खोल देना या उस खानको उपनिवेश वना देना उनके लिये लाधारण बात है। इतना जब वे कर लेते हैं तब यदि आवश्यकता पड़ती है तो, कारवारको श्रीर बढ़ानेके लिये सरकारसे मदद चाहते हैं। वे सरकारका मुँह देखते वैठे नहीं रहते। सरकारसे मदद मिले तब काम करें यह उनका उस्त्ल नहीं है; वे काम ही इस ढंगसे

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४७

फरते हैं कि सरकारका विवश हाकर मदद देना हां पड़ती है। सच पूछिये ता यदि किसी पाश्चात्य देशका सरकारने रेल, तार, टेलीफून या पानी आदिका प्रवन्ध अपने हाथमें ले । लिया है तो इसलिये लिया है कि कुछ ही व्यक्तियांके हाथमें सव देशका धन न चला जाय और आर्थिक विपमताके कप्ट न उत्पन्न हों।

पर जापानमें यह वात नहीं है। जापानके राजनीतिझोंके सामने यह प्रश्न ही उपिस्तत नहीं होता कि श्रमुक व्यक्ति या श्रमुक कारखाना देशका धन सव खींच रहा है तो इसका क्या उपाय हो। इस समय सरकारके हाथमें जितने कारखाने हैं वे सब प्रायः सरकारके ही श्रारम्भ किये हुए हैं। श्रीरश्रन्यान्य कारखाने भी जो सरकारने खोले, वे श्रामदनी बढ़ानेके लिये ही खोले हुए हैं।

जापानके परिवारकरण समाजका जीवन ही ऐसा रहा है

कि जिससे लोगोंमें परस्पर गहरी सहानुभूति हो श्रौर व्यक्तिस्वातन्त्र्य समाजमें न प्रवेश कर सके। वस्तुतः जापानी समाजकी रचना मनुष्योंके परस्परसम्बन्धपर उठी हुई है न
कि व्यक्तगत सार्थसिद्धिपर। इस प्रकार जापानियोंमें दिमाग
उतना नहीं है जितना कि दिल श्रौर जापानी उतने वड़े तार्किक
नहीं हैं जितने कि सहजक्षानी, श्रौर धनदौलतकी उतनी कदर वे
, नहीं करते जितनी कि श्रपने नाम श्रौर मानमर्यादाकी। श्रर्थात्
जापानियोंमें उस हिसावीपन श्रौर समभकी वहुत कमी है
कि जिसके विना रुपया कमानेका काम हो नहीं सकता।

श्रव यहाँ यह भी देख लेना चाहिये कि पश्चात्य देश-वासी जापानी सभ्यताको क्या समभते हैं श्रोर कुछ जापानी

षतमान 'पाश्चात्य सभ्यता' के। किस दृष्टिसे देखते हैं। सन् १६०६ ई० के मार्च महानेकी १६वीं तारीखके 'टाइम्स' पत्रसें फ्रान्सिस विलियम फ़ाक्स, सर पर्सी विलियम वरिटङ्ग और डाक्टर जे. बी. पेटन, इन तीन महाशयोंने मिलकर 'चीनके लिये पार्चात्य शिचा' नामक एक लेख लिखा है। उसमें वे लिखते हैं, "यह वड़े सामाग्यकी वात है कि पाश्चात्य विद्या श्रीर श्राचारविचारका शीष्रताके साथ श्रपनालेनेकी श्राव-श्यकताका चीन समसने लगा है। वह जापानके द्यान्तका कुछ कुछ देख रहा है; पर साथही पश्चिमकी श्रोर भी श्रपनी हिए डाल रहा है; शौर यही तो श्रवसर है जव हमें श्रपनी खुस्तीय-धर्ममृलक सम्यताका प्रचार कर उसको सहायता करनी चाहिये।" श्रीर एक जापानी सज्जनने, जो कि इंग्लिस्तान श्रीर फ्रान्समें कुछ वर्ष रह चुके थे, सुक्ससे कहा था कि, ''यदि जापानको 'सभ्यतामें' पाश्चात्य देशोंके बड़े बड़े राष्ट्रीके समकत्त होना है तो हम लोगोंकी श्रव पक्कें दुनियादार (Materialistic) वनना चाहिये और सांसारिक वातोंमें विशोप ध्यान देना चाहिये। " पाश्चात्य देशोंमें देखते हैं कि युवक जब उद्यानमें चहलकद्मी करते हैं तो उनका ध्यान उद्यानके छुसुमकुञ्जोपर उतना नहीं जाता जितना कि सङ्कपर चलनेवाली मोटरॉकी श्रोर दौड़ जाता है श्रीर उनके मुंहसे प्रायः यही सुनायी देता है कि वाह क्या वना-वट है इस मोटरकी ! या वे कैसे सुन्दर वस्त्र हैं ! इत्यादि। पर वेही जापानी हुए ते। कहेंगे, 'कैसा सुन्दर फूल है ! या 'कैसा अञ्जा दश्य है ! अथवा 'सूर्यास्तका दश्य कैसा मना-हर है !' इत्यादि।

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४६

इन कारणों के श्रितिरक्त जिनका कि हम वर्णन कर गये
हैं श्रीर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे जापानकी श्रार्थिक
उन्नित्नहीं हा सकी। पुराने जापानमें वैश्य लोग समाजकी
सिवसे निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे श्रीर श्रेणीके विचारसे
उनके श्राचारविचार तो बहुतहो खराव थे। विक्रमीय
१६ वीं शताब्दीके श्रन्तमें इन्हीं व्यवसायियोंने विदेशियोंसे
व्यवसाय करना श्रारम्भ किया था। इनसे जापानी वैश्योंको
जिस श्रप्यशका भागी होना पड़ा श्रीर विदेशी व्यवसायियोंका दिल जो उनसे हट गया उससे जापानके व्यवसायविस्तारके प्रथमश्रासमें ही मिन्नकापात हुआ। इसके साथही
यह भी कह देना चाहिये कि उस समयके जापानी नेताश्रोंमें
शर्थविज्ञानके ज्ञानका चड़ा ही श्रभाव था, विशेषकर सामुराइयोंके वंशजोंमें जिन्हें वाज़ार दरकी वाततक करनेसे मुँ ह
मोड़नेकी शिन्ना दी गयी थी।

परिणाम इसका यह हुआ कि जापान अब इसके विना चड़ें संकटमें पड़ गया है; क्योंकि उसका राजनीतिक विस्तार जितना वड़ा है उतना अर्थसाथन उसके पास नहीं। पर अब वह वड़ी शीव्रतासे अपनी काया पलट रहा है। अर्थक्षिक कारण लोग धीरे धीरे अपनी प्राचीन परम्पराकों छोड़ते जा रहे हैं और व्यक्तिसातन्त्र्यवादी वनते जा रहे हैं। पर ये लोग कहाँतक आगे वढ़ेंगे, कहाँतक राष्ट्रकी अस्वण्डता और व्यक्तियोंका स्ततंत्रव्यक्तित्व परस्परसङ्घर्षित होगा और कहाँतक ये दोनों सार्थ साथ रह सकेंगे, यह कोई नहीं यतला सकता। पर हम यह समभते हैं कि, और सब वार्त ज्योंकी त्यों रहें तो जिस जातिमें जितनाही अधिक व्यक्तिमाव या व्यक्तिस्वातन्त्र्य होगा उस जातिकी आर्थिक दशा

## ५० जापानकी राजनीतिक प्रगति

भी उतनी ही विषम हो जायगी, पर सम्चे देशका उतनी ही अधिक आर्थिक उन्नति भी होगी; और अहंभाव या व्यक्तिभाव जितना ही अधिक होगा, राष्टकी एकता भी उतनी ही हुर्वल होगी, व्योंकि देशका धन विलक्कल वेहिसाय पर जायगा, और परिणाम यह होगा कि, उसी हिसावसे समाजका अग्न भन्न होगा।

# त्रथम भाग

पुनःस्थापना तथा सङ्घटनान्दोलन

#### प्रथम परिच्छेद

#### संवत् १६२४-पुनःस्थापना

# १. पुनःस्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक अवस्था

संवत् १६२४ में जापानियोंने अन्दोलन करके सम्राट्की सह सत्ता पुनःस्थापित की जो कि परम्परागत पदस्थ राज-कर्मचारियोंकी दुर्नीतिमें पड़कर लुप्तपाय हो चुकी थी। इस घटनाका सम्पूर्ण रहस्य समसनेके लिये आरम्भमें ही यह यतला देना उचित होगा कि उस समय अर्थात् उस घटनाके पूर्व देशकी दशा क्या थी।

जापानी इतिहास श्रीर परम्परागत कथाश्रोंके श्रनुसार विक्रमीय संवत्के ६०३ वर्ष पहले सम्राट् जिम्मृने जापान-साम्राज्यकी नींव डाली थी। यह सम्राट् स्वयं शासक होनेके साथ साथ सेनाके सेनापित श्रीर श्रपने देशके 'जगद्गुरु' भी थे। ये ही जापान-राजवंशके म्लपुरुष हुए श्रीर श्रवतक इसी राजवंशकी राजगद्दी चली श्राती है। इस प्रकार बहुत प्राचीन कालसे जापानकी राज्यव्यवस्था राजसत्तामृलक थी।

संवत् १२१३तक सम्राट्<sup>१</sup> ही शासनकार्य करते थे श्रीर वही सब शासनसत्ताके केन्द्र थे। पर हाँ, इसका यह श्रर्थ नहीं है कि वह शासनकार्य श्रीर किसीको स्प्रोंपते ही नहीं थे। प्रायः ऐसा होता था कि सम्राट् श्रपनी राजसभाके सभासदोंका श्रपने प्रतिनिधि नियत करते थे

१ जापानी भापामें सम्राट्का 'तेनां' या 'मिकादा' कहते हैं।

को वारी वारीसे राजमन्त्री होकर राजसेवा करते थे श्रीर रुवयं सम्राट् एक प्रकारसे एकान्तवास किया करते थे। राज-सभाके समस्त सामरिक तथा श्रसामरिक कर्मचारी श्रीर प्रदेश प्रदेशान्तरके शासक, राजमन्त्रीकी ही श्राज्ञासे कार्य करते थे; परन्तु कार्य सम्राट्के लिये होता श्रीर सम्राट्के ही नामपर होता था।

संवत् १२०३से १६१६तक जापानमें श्रन्तःकलहकी
श्राग धधकती रही। इसका यह परिणाम हुश्रा कि सैनिकवर्ग
शासकवर्गके सिरपर खवार हो गया और धीरे धीरे शासनसूत्र भी इसके हाधमें श्रा गये। १३ वीं शताब्दीके श्रारम्भमें
सिनामीता-ना-यारितोमो नामका एक सेनापित देशकी श्रशान्ति दृर करके खयं शासक वन वेटा। सम्राटने उसे सेईई-ताई शोगून शर्थात् सेनानीकी उपाधि दी। सैनिकके लिये
इससे वड़ी कोई उपाधि नहीं है। पर यारितोमो पूर्वपरम्पराफे विरुद्ध, क्योतोकी राजसभामें न रहा।

उसने वर्तमान ये। दोहामा नगरके समीप कामाकुरामें अपनी छावनी वनायी। इसे वाकुफ़ या ' छावनी सरकार, ' फहते थे। उस समय यह स्थान देशके पूर्व एक कोनमें था छोर यहाँ उसका वड़ा दवदवा था और उसकी यहाँ खूव खाती थी।

यद्यपि वारहवीं शताब्दीके अन्तमें सब शासनसूत्र उस तैरा

१ योरितोमाके शासनका नाम 'बाक्क् या 'छावनी सरकार' ये। पड़ा कि धारम्भमें वह श्रपना शासनसम्बन्धी कार्य श्रपनी फोजी छावनीमें ही यैठकर किया करता था, न कि क्योतोको राजधानीमें। इसके उपरान्त फिर यह नाम चाहे जिस शोग्नकी सरकारको दिया जाने कागा।

नामक सैनिक घरानेके हाथमें चले श्राये थे जिस घरानेके श्रत्याचारपूर्ण शासनको योरितोमोने श्रागे चलकर नष्ट श्रष्ट कर दिया, तथापि प्रदेशप्रदेशान्तरके शासक क्योतोकी राजसभासे ही नियुक्त होते थे। योरितोमोके हाथमें जब सत्ता श्रा गयी तो सम्राट्ने उसे शासकोंकी सहायताके लिये सामरिक कर्मचारी भी नियुक्त करनेकी श्राज्ञा दी। सामरिक लोग शासकवर्गसे चलिष्ठ ते। थे ही, उन्होंने धीरे धीरे शासनकार्य सब श्रपने हाथमें ले लिया श्रीर शासकोंको छुटी दे दी। इस प्रकार योरितोमोके शासनकालमें सैनिकवर्गीय शासनप्रलाणीकी नींव जापानमें पड़ी।

संवत् १३६०तक ही कामाकुराकी वाक्फूसरकार रही । जब यह शासन नष्ट हो गया तब उस समयके सम्राट् गो दायगो श्रीर उसके श्राहाकारी सेनापति नित्ता, कुछुनोकी श्रादिने ऐसा प्रयत्न श्रारम्भ किया था कि फिर सम्राट्का प्रत्यत्त शासन स्थापित हो श्रीर शासन-सम्बन्धी जो कुछ कार्य हो, उन्हींकी श्राज्ञासे हो। पर दो ही वर्ष वाद, श्राशीकागा तकाऊजी नामके एक वड़े महत्त्वाकांची योद्धाने राज्यके सब श्रधिकार छीन लिये। यह वही श्राशी-कागा तकाऊजी है जो एक समय सम्राट्का पत्त लेकर कामाकुरासरकारसे लड़ा था श्रीर कामाकुरावालांकी जीतनेपर सम्राट् गोदायगोकेद्वारा जिसका वड़ा सम्मान हुआ था। आशीकागा यह चाहता था कि राज्यकी सत्ता उसका दे दी जाय पर ऐसा हुआ नहीं। तब इससे चिढ़-कर उसने राजवंशके ही एक पुरुषका जिसका नाम ताया-हिता था और इतिहासमें जो कोमिया तेन्नोके नामसे प्रसिद्ध है, सम्राट्के नामसे खड़ा कर दिया श्रीर उसीसे अपने

लिये शोग्नकी उपाधि धारण कराके क्योतोकी राजसभामें वैठकर राजकाज करने लगा।

पेसी अवसाम सम्राट् गोदायगो अपनी राजभक प्रजा-श्रोंके साथ प्रवातोस भागे और दक्षिण श्रार कुछ दूरीपर योशिना नामक सानम राज्य करने लगे। इसे दक्षिणी राज्य श्रीर उसे उन्तरी राज्य कहते थे।

इस प्रकार जापानमें एकही समयमें दो राजदरवार छोर दो सम्राट् थे छोर दोनों ही राजवंशके थे। दिल्णी राज्यका शासन पूर्वांय प्रान्तों में छोर उत्तरी राज्यका पश्चिमी प्रान्तों में होता था। पर अन्तको संवत् १४४६ में दिल्लाके सम्राट्ने शोगृन आशीकागासे सन्धि करना सीकार कर जिपा थोर उत्तरके सम्राट्के हक्में सम्राट्पदका दावा होए दिया।

शाशीकागा खान्दानमें जितने शोगून हुए सबने शासन-में फामाकुरासरकारकी ही नकल की। पर योखितोमों के समान ये फ्योतो छोड़कर अन्यत्र अपनी राजधानी नहीं पना सके। ये फ्योतो राजधानीमें ही रहते थे और अपना सब फाम, अवध सम्राट्के शासनकालमें भी, सम्राट्ही-के नामसे किया करते थे। पर इतना सब होनेपर भी शाशिकागाका शासन लाभकारी या लोकि प्रय नहीं हुआ; लोकमत सर्वथा उसके विरुद्ध था, वर्षोकि इस खान्दानके मूलपुरुप शाशिकागा तकाऊजीने ज़ोर और ज़बर्दक्तीसे यह शासनाधिकार सम्राट्से छीना था।

संघत् १६३० में श्रोदा नेविनागाने श्राशीकागाके श्रन्तिम शोग्नको शोग्नीसे उतार दिया श्रीर इस प्रकार श्राशीकागा-शासनका श्रन्त हो गया।



श्रीदा नेाव्नागाके लिये शासनशक्ति प्राप्त करना वड़ाही दुर्घट हो गया। श्राशीकागाके श्रन्तिम शासनकालमें देशमें चारों श्रोर श्रराजकता फैल गयी थी, प्रदेशप्रदेशान्तरके सैनिक शासक श्रपने श्रपने प्रदेश या ताल्लुकेमें खुदमुख्तार या स्वाधीन हो गये थे श्रीर श्राशीकागाकी मुख्य सरकारके दुर्वल होनेके कारण इन लोगोंने धीरे धीरे उनको सरकार मानना ही छोड़ दिया था, श्रीर श्रपनी जागीरोंकी वाज़ी सगाकर श्रीर पराक्रम दिखलाते हुए श्रपने पड़ोसी ताल्लुके- हारोंसे लड़नेभिड़नेमें इतिकर्तव्यता समक्षने लगे थे। वास्तवमें, समस्त देश श्रीरसे छोरतक ताल्लुकेदारोंके श्रन्ता-कलहसे प्रज्वित्त हो उठा था।

चड़ी कठिनाईके वाद जब नेावृनागाको श्रपना शासन संस्थापित करनेमें सफलता प्राप्त हुई तब उसीके एक सेना-पात श्राकेची मित्सुहिदीने उसके साथ दगा की। यह मित्सुहिदी स्वयंही राज्यका नायक वनना चाहता था श्रीर इसकी इस महत्त्वाकांनाने नेावृनागाके प्राणीकी वित्त ती।

मित्सुहिदीके हाथ सव शासनसत्ता श्रा गयी पर तीन पिनसे श्रिक यह उसे भाग न सका; नेावूनागाके बड़ेहाँ बुद्धिमान् सेनापितयों मेंसे एकने, जिसका नाम हाशोवा हिदेयाशी (वादको तोयोतोमी) था श्रार जिसे जापानका नेपालियन कहते हैं उसे पूरे तौरसे हरा दिया। इसके कुछ्हीं काल वाद हिदेयाशीने समस्त ताल्जुकेदारों को जीतकर वेशमें शान्ति स्थापित की। संवत् १६४२ में सम्राट् श्रोमीमा-चीने उसे शोग्नके बदले काम्बाकूकी उपाधि दी। श्रवतक यह उपाधि कंवल फूजीवारा खान्दानवालों को ही दी जाती थी और वह भी मुल्की कर्मचारियों को, फौजी कर्मचारियों को नहीं। यद्यपि हिदेयाशीकेही हाथमें देशके सब शासनस्य श्रागये थे श्रीर वस्तुतः वही एकमात्र शासक था, तथापि वह सम्राट्की मर्ग्यादाकी यहुतही मानता था। इस प्रकार वह, प्रवीण सेनापित होनेके साथ ही लेकिपिय शासक भी हुआ।

पर इस खान्दानका (तायातामी वंशका) शासन वहुत समयतक न रहा, ४० वर्षमें ही उसकी समाप्ति हुई, सं० १६५५-में हिदेयाशी मरा; उसका उत्तराधिकारी विलकुल श्रनुभवहीन और दुर्वल थों। इसका परिणाम यह हुआ कि शक्तिमान् ताल्लुकेदार फिर श्रापसमें लड़ने लगे। संवत् १६५७ में सेकि-गाहारामें पूर्व और पश्चिम दोनों श्रोरको सेनाश्रोमें वड़ा भण्डर सामना हुआ और एक बार फिर हारजीतका फैसला हो गया। तेाक्गावा इयेयास् पूर्वकी सेनाका सेनापति था। धिदेयाशीका यह श्रत्यन्त विश्वासपात्र मित्र था और यही उत्तराधिकारीका पालक भी नियुक्त हुआ था। इसने पश्चिमी सेनाको जोकि तायातामी सरकारके विरुद्ध लड़ रही थी, पूरे तौरसे हरा दिया । तबसे तोक्नगाया इयेयास्का अधिकार सब लोग मानने लगे। इसके शासनमें शानित स्थापित एई। संवत् १६६० मं सम्राट्ने वड़ी उदारनासे उसे सी-ई-ताई शागृनकी (सेनानीकी) उपाधि प्रदान की जिस उपाधिको उस वंशवाले १६२४की पुनःस्थापनातक भागते रहे।

हिदेयाशीमें जो सैनिक ये। यता थी वह इयेयास्में न थी, पर उसमें संगठन श्रीर शासनकी ये। यता हिदेयाशीसे श्रधिक थी। वास्तवमें उसने हिदेयाशीके पराक्रमक्ष्पी वृत्तके फल एकत्र कर लिये श्रीर ते। कुगावा वाकुफ़ श्रथीत् सरकार स्थापित करनेमें उसे उतनी कठिनाई न उठानी पड़ी। इस सरकारके



अधीन, देश २५० वर्षतक रहा श्रीर इस समय पूर्ण शान्ति स्थापित थी। योरितोमोक्ते समान इयेयास् भो शासनकार्य करनेके लिये क्योतोकी राजसभामें उपस्थित न होता था 'प्रत्युत उसने क्योतोसे कुछ अन्तरपर येदोको (वर्तमान तेकि-योका स्थान) अपनी स्थायी राजधानी बनाया।

शासनकार्यका केन्द्र सम्राट्की राजसभासे २०० वर्षसे भी अधिक कालतक पृथक् रहनेके कारण शासनसम्बन्धी साधारण वातांमें सम्राट्का कुछ भी दखल न रहता था, यद्यपि इयेयास् और उसके वंशवाले भी मनमं इस वातको मानते थे कि सम्राट्ही हमारे श्रीर इस देशके वास्तविक चिधाता हैं। कभी कभी राज्यकार्यमें वे उनकी इच्छाकी कुछ भी परवा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति श्रद्धा अन्तः-करणसे कभी दूर नहीं हुई। यह एक वड़े कुतृहलका विषय है कि जापानराज्यकी इस युग्मरूपताको देखकर एंजलपर्ट क्रेम्फर नामक एक अन्थकारने - जो सं० १७४७-४६ में जा-'पानमें थे-यह समभ लिया था कि जापानमें दे। सम्राट् हैं-पक पारलौकिक श्रीर दूसरे ऐहिक। श्रभो वहुत थोड़े वर्ष हुए हैं जबिक सर कद्रफोर्ड श्रलकाक जापानको देख गये ·हैं। जापानमें शुद्धशुद्ध जो प्रवासी श्राये हैं, उनमें श्रलकाक महाराय बड़े ही सूचमदर्शी समभे जाते हैं पर वह भी न समभ 🐧 सके कि सम्राट्को स्थितिका क्या रहस्य है। सच बात ते। यह है कि सम्राट्ही देशके मालिक हैं, पर उस समय (ताल्लुके-्दारोंके शासनसमययें) लोग केवल मनमें ही इस वातको जानते श्रीर मानते थे श्रीर शागून (या ताईकृन भी जिन्हें कभी कभी कहा जाता था वे) ही यथार्थमें सत्ताधारी वन वैठे थे। जव शासनसत्ता इयेयासुके हाथमें श्रायी ते। उस समय 🗀

देशमें कितनेही ऐसे ताल्लुकेदार या दाइमिया थे जा श्रपने अपने प्रदेशके अर्द्धस्वाधीन नृपति है। चुके थे। इयेयासूने वडी वृद्धिमानी की जो उनके स्थानीय शासनमें कोई हस्तत्तेप नहीं किया। अब सेकिगाहाराम पश्चिमी सेना हार चुकी श्रीर ते।ये।ते।मीसरकारका पतन हुवा तव उन्होंने ते।कुगावा वंशका आधिपत्य स्वीकार किया श्रीर इयेयासूने भी उनसे फेवल इतनाही चाहा कि वे तेाकूगावा सरकारसे वागी न होनेका वचन दें, युद्धके अवसरपर सैनिकरूपसे सहायता करें थोर थोड़ासा वार्षिक कर दिया करें। दाइमियांको श्रपने दायमें रखनेका जो यह उपाय किया गया था कि दाइमिया अपने अपने ताल्लुकेमें नहीं प्रत्युत शागूनकी राजधानी येदामें थाकर रहें जिसमें कि दाइमिया लाग कुछ कर न सकें श्रीर तेाक्गावा सरकारका श्राधिपत्य वना रहे—यह उपाय तीसरे शागून इयेमित्सुके कालतक काममें नहीं लाया गया था। उनसे इससे अधिक श्रीर कुछ लेना इयेयास्के लिये विना युद्ध किये श्रसमभव था ; क्योंकि कुछ दार्मिया ताया-तामी शासनमें उसके समकत्त थे थ्रार कुछ ता उससे भी श्रेष्ठ थे, श्रीर इन सब वातेंक सिचा, सभी दाइमिया जिनके वाहर इयेयास भी नहीं था, तत्त्वतः सम्राट्केही प्रजाजन थे। सेकिगाद्दारा-युद्धके परिणाममें इययासूने ताल्लुकेदारोंसे जो प्रदेश छीन लिये थे उनका अलवचा उसने जागीरके रूपमें व्यपनेही घरके लेगोंको या सहकारियोंको दे डाला और उन्हें भी ताल्लुकेंदार या दाइमिया वना लिया। ये प्रदेश इस प्रकार वटे हुए थे कि जिनसे जो दामिश्रा प्रवल थे श्रीर जिनकी अधीनतामें अभी इयेयास्की सन्देह था उनके प्रदेश घिरे रहते थे श्रीर उनका प्रभाव श्रीर वल वढ़ने नहीं पाता



। इयेयासुका यह मतलव रहता था कि ताल्लुकेदार आप-ही एक दूसरेसे यचनेको के।शिशमेंही अपनी सब शक्ति कर डाल श्रीर उनकी शक्तिभी एक दूसरेसे न वढ़ने , ऐसे प्रतिवन्ध उनके मार्गमें उपस्थित किये जायँ श्रीर प्रकार अपने वंशका आधिपत्य स्थायोक्तपसे स्थापित हो। ऐसे २७६ ताल्लुकेदार तोक्रगावा सरकारके अधीन थे जो ने अपने ताल्लुकेके अन्दर रियासत भागते थे। उनके साथ ध यहुतसे दैकवान अर्थात् नायव होते थे। ये किसी ल्वकेदारके अधीन नहीं थे, प्रत्युत तोक्गावा सरकारके यत्त शासनमें रह कर थोड़ेसे प्रदेशपर शासन करते थे। इमियोकी व्यक्तिगत शक्तिको चढ्नेसे रोकनेके लियेही का निर्माण हुआ था। इस प्रकार जापानमें उस समय येक स्थानके शासनमें अपनी अपनी उफली और अपना पना रागकी कहावत चरितार्थ होती थी। तथापि ।पानियोंकी सजातीयता, श्रीर उनके श्राचारविचारोंको एक-के कारण उनमें भी एक प्रकारकी समानता दृष्टिगोचर होती । शासनकी दृष्टिसे, यह देश वास्तवमें वटा हुआ था धौर मुख्य सरकारके श्रस्तित्व श्रौर चलका रहस्य यही था कि ये जो छोटे छोटे अई स्वाधीन राज्य थे उनका स्वतन्त्र वल चढ़नेके मार्गमें नाना प्रकारके प्रतिवन्ध और उन सबकी शक्तियोंकी परस्पर समतेाल रखनेके उपाय किये जाते थे।

संवत् १६२४की पुनःस्थापनाके समय जापानमें उक्त प्रकारकी शासनपद्धति प्रचलित थी । अव यह देखना चारिये कि पुनःस्थापना क्या थी ।

## २: पुनःस्थापना

पुनःस्थापनाके मुख्य कारणोंको डाक्टर इयेनागा इस तरह गिनाते हैं—विक्रमीय उन्नीसवीं शताब्दीमें जापानियोंने श्रसाधारण बुद्धिशक्ति प्रकट की। ते।कुगावावंश श्रथवा यें। किहिये कि शामुनोंके शासनमें देशका शान्ति और सब प्रकारसे सुख मिला जिसके फारण साहित्य और कला उन्नत हुई। शोगून लोग, किसी मतलवसे है। या अपनी रुचिसे ही है।, सामुराइयोंकी अशान्त प्रकृतिका वहलानेके लिये हा या विद्याके वास्तविक प्रेमसे ही हो, साहित्यके वरावर संरक्तक हुआ फरते थे। दाइमियो लोग भी जब आखेट या आमीद-प्रमोदसे खुट्टी पा लंते थे ता फुरसतके समय परिडतोंके व्याख्यान और प्रयन्ध बड़े ध्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक दाइमियोप्रदेशका अपने यहाँके विद्वानोंकी कीर्त्ति और संख्याका श्रभिमान होता था। इस प्रकार देशभरमें बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न हे। गये। उससे देशके साहित्यमें युगान्तर उपस्थित है। गया। नवीन साहित्यने श्रपना स्वर वदल विया । इससे पहले अर्थात् गेन-पीसे रे लेकर तोकुगावा काल-के पूर्वार्छतक क्रिप्टता, दुवेधिता और संयत विनयशीलता ही साहित्यको विशेपता थी। परन्तु इस युगान्तरने साहित्यमँ नवीन जीवन डालकर खाधीनताका श्राज उत्पन्न करदिया। सत्यासत्यकी शालोचना करके श्रोर निर्भाकताके साध इतिएस लिखा जाने लगा।

" परन्तु जप प्राचीन इतिहासीका श्रध्ययन होने लगा

१ गेनपोकाण वस समयको कहते हैं जब कि यारितोमोके द्वारा कामादुरा बाकुकृको स्थापना हुई है।

हैतर प्राचीन राज्यव्यवस्थाएँ दृष्टिगत होने लगीं तब शोग्नाईका वास्तिविक सकप भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। पेतिद्यासिकोंको यह मालूम हा गया कि शोग्नाई श्रसलमें
ताल्लुकेदारोंकी डाकेजनी है और छलकपट तथा जालफरेबसेही घ्यतक यह जीती है; उन्होंने यह भी जान लिया
कि जो स्योतोको राजसभामें केवल वन्दीके समान जीवन
व्यतीत कर रहे थे वे सम्राट्ही वास्तवमें समस्त श्रधिकार वा मान-मर्यादाके श्रधिकारों थे। इस वातका पता
तग चुकनेपर सम्राट्के राजभक्त प्रजाजनोंके सामने समावतः हो यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि, "श्रव करना क्या चातिये ?" इसका खाभाविक उत्तर भी मिला—"श्रन्यायसे जो
दाज कर रहा है उसे निकाल वाहर करे। श्रीर वास्तिवक
श्रधिकारोंको माना"। साम्राज्यवादियोंको राजनीतिका यही
प्रजानन था। शोग्नाईके विरुद्ध पहली श्रावाज़ मितोके प्रिन्स
कोमोनकी विद्वत्समासे उठी थी।

"उसने सं० १७७२ में कई विद्वानोंकी सहायतासे वाय-निहनगी नामक जापानका एक वड़ा भारी इतिहास तैयार किया। सं० १८०८ तक यह छुपा नहीं था, पर जिन्झासु लोग उसकी नकल कर लेते थे और इस प्रकार छुपने से पहलेही उस प्रनथका वहुत प्रचार हो गया। वहुत शीझ 'दाय-निहनशी' एक उच्च अणीका ग्रन्थ माना जाने लगा और सम्राट-सत्ताकी पुनःस्थापनामें इसने इतनी वड़ी सहायता की है कि सर अनेंस्ट सैटोने इसके लेखकको ही उस उद्योगका जनक माना है जिसका परिणाम संवत् १६२४ का राज्यविष्त्व हुआ। प्रिन्स कोमोनकी ध्वनिको प्रसिस सुपण्डित राय सानयोने और भी प्रतिध्वनित किया।

यह पुरुप जैसा प्रभावशाली इतिहासकार था वैसाहा प्रट कवि श्रीर उत्साही देशभक्त भी था। उसने श्रपने 'निहनग्रः 🗷 शी ' नामक इतिहासमें राजमन्त्री तथा शोगूनोंके उत्थान श्रीर पतनका बद्दत सुन्दर वर्णन किया है श्रीर यथास्थान व्यंग्योक्ति करके, भर्त्सना करके श्रीर देशभक्तिपूर्ण व्ययताके साथ इन राजपासादके द्वारपालोंके वलपूर्वक सम्राट्-सभा-पहरणकी वात संसारके सामने स्पष्टतया रख दीहै। उसने अपने 'सीकी ' अर्थात् जापानके राजनीतिक इतिहासमें राजवंशका बाचन्त इतिहास लिखा और सम्राट्की शक्तिके क्रमागत झासपर रुलानेवाले शब्दोंके साथ श्राँस वहाये हैं। इन इति-द्यासकारों च विद्वानोंके परिश्रम यथासमय यथेष्ट फलीभृत हुए । उनके कुछ श्रनुयायियोंने उद्योग करना भी श्रारम्भ किया । साकृमा सोजान, याशीदा ताराजीरा, गेशो, याकोई हीशीरा श्रीर वादकी सायगी, श्रीकृवी, किदी तथा कई श्रन्य देशभर्चः इस उद्योगमं सम्मिलित हुए श्रीर उन्होंने श्रपने गुरुजनेांदी स्वप्नको सत्य कर दिखाया।

"सम्राट्की श्रोर जनमनका जे। धाराप्रवाह हो रहा था उसमें शिन्तोधर्मके पुनरुत्थानकी उपधारा श्रोर श्राकर मिली जिससे वह प्रवाह द्विगुणित हो गया ।.....विद्याके उद्धारके साथ कोजिकी तथा श्रन्य प्राचीन साहित्यग्रन्थ वर्ड़ स्दम श्रालोचनाके साथ पढ़े जाने लगे श्रोर शिन्तोधर पुनराविर्भृत होने लगा। मृत्री तथा हिराता जैसे प्रमुख पुरुपाने उसका पत्त लेकर उसके श्रभ्यद्यमें वड़ी सह। यता की।

"शिन्तोधर्मके अनुसार जापान एक पांचन भूमि है। इसके देवताओंने सिरजा और हमारे सम्राट् उन्हीं देवताओं दे े हैं। श्रतपव देवताके समान उनके। मानना श्रीर पूजनी चो। हैंये।.....उस समय जैसी देशकी श्रवस्था थी उसमें इस सिद्धान्तने राजनीतिपर क्या प्रभाव डाला होगा यह स्पष्ट ही है। जो सम्राट् प्रत्यच देवता हैं, जिनसे ही सब सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे यथार्थ सत्ताधीश हैं श्रीर जो केवल हमारी श्रद्धाके पकमान श्रधिकारी हैं वे इस समय तोकूनावा शोगूनोंकी लोहश्र्व्हलासे वाँथे जाकर क्यातोंकी राजधानीके पींजरेमें वन्द हैं। सच्चे शिन्तोई इस श्रन्याय श्रीर श्रधमंको सह नहीं सकते। शोगूनको उतारकर सम्राट्- हीको राजगदीपर वैठाना चाहिये।"

इस प्रकार पुनःस्थापनाके पूर्व सामाजिक तथा राज-गीतिक कान्तिकी कुछ शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निश्चयक्तपसे हैं,शिजितोंके मनका तैयार कर रही थीं।

पश्चात् संवत् १६१० में श्रमरीकन सेनापित पेरी संयुक्त-जियकी सरकारसे यह पत्र लेकर जापानमें श्राया कि अव हमारा नुम्हारा व्यवहार हुश्चा करे। यह जङ्गी जहाज़ां-का एक यड़ा भारी वेड़ा श्रपने साथ लाया था जिसको देखने श्रीर उसके श्रत्याश्रहसे चिकत होनेपर जापानियोंमें वड़ी खलवली पड़ गयी। तोकूगावासरकारके होश उड़ गये श्रीर मिने समस्त दाइमियोंको हुक्म दिया कि समुद्र किनारेपर रिपनी शक्तिभर सेना श्रीर युद्धसामशी उपस्थित कर दे।।

ि विक्रमीय सेालहवींसे श्रठारवीं शताव्दीतक ईसाई पाद-रियोंके उपद्रवके कारण जापानियोंको जो दुःख उठाने पड़े सका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकान्त श्रीर विदे-श्रियोंके निवासान्तपर तोक्रगावा शासकेंकि।मूलपुरुपने वड़ा शिर दिया श्रीर उसके वंशजोंने भी उस मतलवको कभी न होड़ा। यह एक साधारण विचार था कि विदेशियों के साथ सम्पर्क रखनेसे हमारे राष्ट्रके अस्तित्वपर सद्ध्य ग्रान पड़ेगा इसिलये देशमें उनका रहना विड़ा ही ग्रिशम है। कुछ शान्त हालंडिनिवासों व्यापारियों को देशिमा टाप्ट्रमें रहने की श्राम हो गयी थी, सा भी उन्हें बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें छे। इकर किसी भी विदेशी मनुष्यकों यह अधिकार नहीं था कि वह जापानियों के किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखे। जापानियों को भी बाहर जाना मना था। यदि कोई जापानी कहीं जाने का प्रयत्न करता श्रीर इस प्रयत्नका पता लगता तो उसे बड़ी भारी सज़ा दी जाती थी। बड़े बड़े जहाज़ बनाना भी विलक्षल मना था। तोकृगावा सरकारका श्रारम्भसे यह खास मतलब रहता था कि स्वदेशमें कोई विदेशी घुसने न पावे श्रीर इस उद्देश्य पालनमें ज़रा भी श्रीट न होने पाती थी।

सेनापित पेरी जंगी जहाज़ोंका येड़ा लेकर पहुँचा। यह सामान जापानियोंने कभी देखा भी न था। दें। से वर्षकी शान्तिमयी निद्रा तथा श्रखराड एकान्तवासने सरकारको यड़े चक्करमें डाल दिया था। शोगूनको कुछ न स्भा कि क्वा करें प्या न करें, उसने राजकर्मचारियोंको परामर्श करनेके लिये बुला भेजा, श्रमरीकाके पत्रका तात्पर्य दाहमियोंको कहलवा दिया श्रीर प्योताको सम्राट्-सभाको लिखा कि श्रपनी राय दे। श्रयतक शोगून देशका सब कार्य श्रपने श्रधिकारपर कियां करते थे श्रीर सम्राट्सभापर भी हुक्म चलाते थे। पर श्रय यज़ी कठिन समस्याका सामना करना पड़ा श्रीर उन्हेंनि दाह-मियों श्रीर सम्राट्की सम्मित माँगकर श्रपनी दुर्वलता व्यक्त की। दाहमियों में यहतेंने श्रीर स्वयं सम्राट्ने भी यही सम्मित दी कि विदेशियों को श्रार विदेशी जहाज़ों को श्रपने पास फरकने न दे।
श्रीर शुक्से जो सबने श्रपने रहने का दङ्ग हिल्तयार किया है
उसीपर उरे रहे।। उन्होंने विदेशियों के साथ किसी तरहकी
रियायत करने का घोर विरोध किया। इस सम्मति के देनेवालों में को मोन मित्सुकुनी वंशके ही दाइमिया प्रमुख थे।
तोकुनावा वंशकों जो तीन मुख्य शाखाएँ हुई उन्हीं में ले एक
शाखा के ये भी थे; परन्तु इस श्रवस्था में भी इन्हों ने सम्राट्यका पच लेकर सम्राट्य मान्यंता बढ़ाने पर जोर दिया था।
इन्होंने कहा, "श्रमभ्यों की यह चाल है कि वे व्यापार करने के
निमित्त किसी देश में श्रम जाते हैं, फिर वहाँ श्रपना 'धर्म' फैलाते
हैं श्रीर फिर वहाँ के लोगों में लड़ाई भगड़े। लगा देते हैं। इस लिये
दें। सी वर्ष पहले हमारे पुरपाश्रोंने जो श्रमुभव प्राप्त किया है
उसके। श्रपने सामने रखें। चीनके श्रफोम-शुद्धकी शिचाका
तिरस्कार मत करें। ।" इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे
जो सरकारकी श्रन्तरङ्ग सभाके कर्माचारी तथा डच व्यापा-

१. जापानके समान जीन भी पहले विदेश-सम्पर्कका पृण् विरोधी था। जीनके मुप्रसिद्ध बादशाह कीन-जङ्गकी ख्याति सुनकर संवत् १८४० में इंग्लिन्तानसे लाई मेकार्टने जीनके साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करनेकी श्राशा लेकर जीन-सम्राट्के दरवारमें श्राये थे। परन्तु उन्हें निराश होकर ही लीटना पड़ा। प्रागे ज्लकर ग्रहकलहके कारण जब जीन बहुत दुर्वल हो जीटना पड़ा। प्रागे ज्लकर ग्रहकलहके कारण जब जीन बहुत दुर्वल हो खंगों का व्यापार-सम्बन्ध स्थापित हुआ। परन्तु अग्रेजेंका व्यापार विशेष करके श्रातीमका था। जीनी इससे जण्डू पीना सीख गये श्रीर यह व्यसन दिन हुना रात जीतान बढ़ने लगा। जीनसरकार बहुत कालतक जुप रही परन्तु जय जीनके जयह्वाना ही वन जाते हुए देखा तब उसने यह व्यापारही बन्द कर देनेकी ठान ली। संवत् १८६४में केंग्टनमें रहनेवाद्ध श्रंगेज दृतको हुक्म हुआ कि श्रक्तीमके जहाजोंको लीटा दो श्रीर यह हानिका-

रियोंसे उच भाषा सीखकर पाधात्य सभ्यताकी कुछ कल्प-नाएँ पाये हुए थे जिन्होंने कि विदेशसम्बन्ध पुनः स्थापित करनेकी सम्मति दी थी। देशिमामं रहनेवाले डच लोगें-के द्वारा सरकारके वड़े घड़े कर्मचारियोंका पाश्चात्य देशों-की अवस्था मालूम हो जाया करती थी। अव तो सेनापति पेरीका प्रत्यच सामना ही हुआ। उन्होंने यह सोचा कि श्रमरीकाकी वात यदि हम नहीं मानते ता उससे युद्ध करना पड़ेगा जिससे देश मिट्टीमें मिल जायगा। उनका कथन यह था, "यदि इम श्रमरीकर्नोंका निकाल देनेकी चेष्टा करॅंगे ता हमारे साथ उनकी शत्रता श्रारम्भ हे। जायगी श्रीर हमकी लड़ना पड़ेगा। यदि इस फेरमें हम पड़ गये ता यह ऐसा वैसा शत्रु नहीं है जिससे जल्द छुटकारा हा जाय। वे लोग इस वातकी चिन्ता न करेंगे कि कवतक उन्हें लड़ना होगा ; वे सहस्रों रएपात लेकर था पहुँचेंगे, हमारे तटका घेर लेंगे, हमारी नावांकी गिरफ़ार कर लेंगे, हमारे वन्दरोंके मार्ग वन्द कर देंगे श्रौर श्रपने तटकी रक्ताकी हमारी सारी श्राशा-पर पानी फिर जायगा।" इस प्रकार देशमें दे। दल हो गये

रक व्यापार वन्द कर दो। उसने नहीं माना श्रीर व्यापार चना रहा। संयद १८६६ में चीनी वायसराय महाराय लिनने चीनमहाराजकी श्राज्ञासे कैयटन-में एस वक्त जितनी श्रकीम श्रंग्रेजोंके गोदामांमें थी सब छीन ली श्रीर उसे नष्ट कर दिया। इस नष्ट की हुई श्रकीमका मृल्य लगभग ३ करोड़ रुपया वतलाया जाता है। चीनसरकारने जब यह नीति स्वीकार की तब श्रकीमके व्यापा-रियोंने चीरी घीरी श्रपना व्यापार जारी रखा। इसपर चीन-सरकारने अंग्रेजोंसे व्यापार-सम्बन्ध ही तोड़ दिया। यही इस चीन-श्रकीम-युहका कारण हुशा। चीनियोंकी हार हुई, श्रीर उन्हें ६ करोड़ ६० लास रुपया मुददबर स्वीकार करना पड़ा शीर हांण्काण श्रंग्रेजोंके हवाले करना पड़ा।

थे—जोइतो श्रर्थात् विदेशी 'श्रसम्येंका' निकाल देनेवाला दल, श्रीर काइकोक्कतो श्रर्थात् उनके लिये मुक्तद्वारनीतिका पन्नपाती दल।

संवत् १८११ में ते कुगावा सरकारने जो इतो के घोर विरोध और चिह्नानेकी कोई परवाह न करके साहसके साथ संयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान श्रीर कससे भी सिन्ध की। यह पकदम श्रामूल परिवर्तन था—पुरानी राजनीतिक परम्पराका श्रामूल विपरिणाम था। ऐसा विरुद्ध श्राचरण करके भी वह सरकार वच जाय, उसपर कोई सङ्कट न श्राये, यह तो श्रससमव था। सचमुच ही इसी गलतीने तो कुगावा सरकारका पतन शी श्रतर कर दिया।

यहाँसे श्रागे श्रव सरकारके दो चिन्ताएँ रहीं—एक ते। श्रन्दरके भगड़े श्रोर दूसरे, विदेशियोंके वखेड़े।

यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि इतिहासकारों, शिंतोइयों व प्राचीन साहित्यके विद्वानोंमें यह भाव वड़े ही वेगसे प्रवल हो उठा था कि सम्राट् यथार्थमें सत्ताधीश हों। स्वभावतः ही इस विचारके लोग विदेश-सम्पर्क-पत्तके विरुद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि तोकुगावा सरकारने विना सम्राट्की श्रनुमतिके विदेशोंसे सन्धि कर ली तब उन्होंने उसपर यह श्रमियोग लगाया कि इसने सम्राट्का द्रोह किया है। प्रायः दाइमियों श्रीर सामुराइयोंको पश्चिम श्रथवा पश्चिमी सभ्यताकी कुछ भी खबर नहीं थी। वे इन 'लाल दाढ़ीवाले जंगलियोंके' वारेमें उसी श्रनुमवको जानते थे जो कि २००

१ जैसे यूनानी श्रीर रोमन लोग प्राचीन समयमें स्वकीयेतर जातिमात्रको बर्वर-' जंगली 'कहा करते थे वैसे ही जापानमें भी विदेशियों के लिये यही शब्द प्रयुक्त होता था।

षर्प पूर्व इनके पूर्व पुरुषोंको ईसाई पादिरयोंकी सहायतासे प्राप्त हुआ था। इसिलिये शोगूनकी इस नयी कार्यवाहीका कुछ भी मतलव उनकी समक्षमें न आया और उन्होंने उसका वड़ा तीव प्रतिवाद किया। ठीक इसके विपरीत उच पिएडत विदेश-सम्पर्ककी पुनःस्थापनाके वड़े भारी पचपाती थे। परन्तु वे यह खूव समक्षते थे कि प्रचलित शासनपद्धतिसे अर्थात् शासनके वटवारेकी हालतमें राष्ट्रका सङ्गठन सुदृढ़ नहीं हो सकता, इसिलिये उन्होंने भी सम्राट्के प्रत्यच और केन्द्रीभृत शासनका पच श्रहण किया।

इन साम्राज्यवादियों के श्रितिरक्त सात्सुमा, चेाशिड, तेासा, हिज़ेन श्रादि स्थानें के प्रवल पराह मी दाइमियों लोग भी तोकुगावा सरकारपर वहुत विगड़ उठे थे। तोकुगावा शोग्नें इनकी वड़ी पुरानी श्रदावत थी। उनके पूर्व पुरुष तें।योतोमीशासनमें तोकुगावाशासनकी नींव देनेवाले इये-यास्से मानमर्यादा, वलपराक्रम, पद्प्रतिष्ठा श्रादि सभी वातों-में वड़े थे। तें।योतोमीके पतनके उपरान्त श्र्थात् इयेयास्के पड़यन्त्रसे तें।योतोमीशासनका नाम मिटनेपर इन्होंने कालकी गित देखकर तोकुगावाका श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था पर यथार्थमें हृदयसे ये कभी तोकुगावाशासनके श्रधीन न हुए। इनकी रियासतें राजधानीसे वहुत दूर थीं श्रीर राज फरनेवाले शोग्नेंसे इनका सम्बन्ध भी कुछ ऐसा ही चला श्राता था जिसके कारण शोग्न उन्हें कभी श्रपनी हुकूमतमें नहीं ला सके।

जय इन लोगोंने देखा कि तेाकुगावा सरकारकी दुर्वलता

१ जिन जापानियोंने डचं व्यापारियोंके सहवाससे डचभापा सीखकर पाश्रात्य सभ्यताका पाठ पढ़ा था उन्हें डच पिएडत कहा जाता था।

प्रकट हुई श्रीर वैदेशिक नीतिसे उसके अनेक शबु हो गये हैं
तय उन्होंने अपनी शबुता भी वड़े ज़ोरके साथ श्रारम्भ कर
दो। कभी वे जोइते। श्रर्थात् विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंका पक्त
प्रहण करते श्रीर कभी साम्राज्यवादियोंका साथ देते, श्रीर
मत्येक शब्दे या बुरे अवसर व उपायका उपयोग करके शोग्रनाईको मिटानेपर कमर कसे हुए थे। इसी मतलवसे
सात्सुमा व चेाशिउके दाइमियोंने सम्राद्की राजसभाको इस
वातके लिये उभारा कि यह तोकुगावाके शासनमें हस्तक्षेप
करें, श्रीर स्वयं ऐसा श्राचरण श्रारम्भ किया माने। तोकुगावा
सरकार कोई चीज़ ही नहीं है।

विदेश-सम्पर्क-विरोधी द्लां श्रौर श्राततायियोंका साथ देकर ये लोग वारंवार विदेशियोंको तंग करते श्रौर विदेशी जहाज़ांपर श्राक्रमण करते थे। इससे सिन्धवद्ध राष्ट्रां श्रौर तेंाकुगावासरकारके वीच, श्रभी सम्बन्ध स्थापित हुशा ही था कि इतनेहीमें, नये नये भगड़े पैदा होने लगे। पाश्चात्य कूट नीतिसे कभी काम ता पड़ा ही न था। यह पहला ही मौका था। इससे सरकार ऐसे चक्करमें पड़ गयी कि कहनेकी वात नहीं। एक श्रोरने विदेशीय शक्तियोंने तोंकुगावा सरकारकी भीतरी विपत्तियोंको न समभते हुए सरकारपर वड़ा दवाव डाला, हरजानेकी वड़ी वड़ी रकमें माँगीं श्रौर ऊपरसे सिन्धगत श्रियकारोंको रक्षा करनेके लिये सख़ ताकीद दी। दुसरी श्रीरसे विदेशीय राष्ट्रांकी उद्देशड नीतिने विदेश-सम्पर्कविरोधियोंको श्रीर भी भड़का दिया जिससे सरकारके नाकें दम श्रा गया।

जव मैत्री श्रीर व्यापारकी सन्धिक श्रनुसार कार्य होने लगा तव यह भी जवर्दस्ती होने लगी कि जापानी चलनसार सिकां के भावसे ही विदेशी सिक भी जापानमें चला करें। जापानी सिकां में ५ हिस्सा सीना श्रीर एक हिस्सा चांदी थी-श्रीर विदेशी सिकां में १५ हिस्सा सीना श्रीर एक हिस्सा चांदी थी। जव यह जवर्दस्ती श्रारम्भ हुई तव यह भय होने लगा कि श्रव देशसे सव'सुवर्ण निकल जायगा। सरकारने इस श्रार्थिक सङ्घटका प्रतिकार करने के लिये ऐसे हिसावसे चांदीका नया सिका तैय्यार कराया जिससे लेनदेनमें नुकसान न हो। पर सरकार के सिका ढलवाने की देर थी कि सन्धिवद्ध राष्ट्र एक साथ विगड़ उठे श्रीर कहने लगे कि यह तो सन्धिका मर्यादा भङ्ग की जा रही है। इसी प्रकार, श्रीर भी कई छोटी वड़ी कठिनाइयों का सामना तोकुगावासरकार को करना पड़ा श्रीर विदेश-सम्पर्क पारम्भके १०१२ वर्ष वड़ी वेचेनी के साथ चीते। यहाँ तक कि शोगूनकी श्राँखें खुल गर्यी श्रीर उन्होंने विदेश-सम्पर्कका नतीजा श्रपनी श्राँखों देख लिया।

इस प्रकार ऐसे कठिन समयमें तोकुगावा सरकार चारों श्रोरसे संकटोंसे विर गयो—ग्राहरसे विदेशी शिक्तयोंने द्वा रखा था, श्रन्दरसे विदेश-सम्पर्क विरोधियोंके उपद्रव,सम्राट-सभाके हस्तचेप, दाइमियोंके परस्पर मतभेद श्रीर कार्य-विरोध, विभाजित शासनकी पद्धति तथा पश्चिमी दाइमियोंकी शत्रुताने नाकों दम कर दिया था, यहाँतक कि ऐसी कठिन समस्याश्रों व विपत्तियोंका सामना करनेमें सरकार श्रसमर्थ हो गयी।

संवत् १६२४ में श्रपने पदका इस्तीफ़ा देते हुए शोगूनने सम्राट्-सभाको यह पत्र लिखा—

" जिन जिन परिवर्तनोंसे हो कर साम्राज्य श्राज इस श्रवस्थाको प्राप्त हुश्रा है उन्हें एक वार पीछे फिर कर देखने-

से पता लगता है कि सम्राट्की सत्ता कीए हा चुकनेपर मंत्रीके हाथमें सब सत्ता आ गयी और होगेन और हैजीके युद्धांसे शासनसत्ता सैनिकवर्गके हाथमें श्रायी। मेरे पूर्व पुरुपएर सम्राट्का जैसा विश्वास श्रीर दयाभाव था उससे पहले वह किसीका भी प्राप्त नहीं हुआ था। दो सा वर्षसे भी श्रधिक काल बीत गया कि उन्हों के बंशज श्राजतक एक-के बाद एक आकर शासनकार्य निवाह रहे हैं। इस समय उसी कार्यको में भी कर रहा हूँ पर सर्वत्र ही श्रशान्तिके चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यद्दी लजाके साथ मैं इस वातको स्वीकार करता हुँ कि यह सब मेरी ही श्रयोग्यता श्रीर श्रसमर्थताका दोप है। इसके साथ ही श्रव हमारा विदेशोंके साथ सम्बन्ध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है जिससे हमारी विदेशनीतिका कार्य तवतक सन्तोपजनक न हो सकेगा जवतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि देशकी समस्त शक्तियाँ केन्द्रीभृत हैं। इसलिये हमारा यह विश्वास है कि यदि वर्तमान राज्यपद्धतिको वद्लकर सम्राट-सभाके हाथोंमें ही सब शासनसत्ता श्रा जाय श्रीर साम्राज्यके स्व कार्य 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्पत्त सम्मति'-से सम्राट्-सभाही किया करे श्रीर हम सब देशकी रचाके लिये सव भेदभाव भृतकर एक हा जायँ तो यह निश्चय है कि हमारा राष्ट्र भी संसारके श्रन्य राष्ट्रींके समकत्त हो जायगा।

"यही हमारी श्रान्तरिक इच्छा है श्रीर देशके प्रति श्रपना कर्त्तव्य सोचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्धमें यदि सम्राट्-सभाका कुछ दूसरा ही विचार हो तो हमारी प्राथना है कि वह उस विचारको स्पष्टही प्रकट करनेकी हुपा तोकुगावासरकारके अन्तिम दिनोंकी कुछ श्रौर वातें उस वातचीतसे माल्म हे। सकती हैं जो शोगूनसे वृदिश राजदूत पर हैरी पार्क् स श्रौर फरांसिसी राजदूत महाशय लियन राचिसके मिलनेपर इस श्रवसरपर हुई हैं। संयुक्त राज्यके राजनीतिक पत्रव्यवहारसे यह वात पीछे प्रकट हुई कि शोगूनने कहा था—

"विगत वसन्तमें हो में इस वातको समक्त चुका था कि जवतक सम्राट् श्रीर मेरे वीच शासनकार्य वटा हुश्रां है तवतक देशको शासन ठोक तरहले नहीं हो सकता। देशके दें। केन्द्र हो गये थे जहाँसे परस्पर-विरोधी श्राजाएँ घोषित होती थीं। उदाहर एके तौरपर मैंने इसकी चर्चा की कि विदेशियों के लिये हिंशोगो श्रीर श्रीसाका ये दें। स्थान

१ विदेशियों के लिये जापानके जो नगर व्यापारार्थ खुले रखे गये थे बन्हे "सन्धि-नगर" कहा जाता था। पहले तो केवल नागा वन्दर ही चीनियों छोर उचों के लिये खुला था छोर इन इच छोर चीनी व्यापारियों को जापानियों से दबकर रहना पड़ता था। वादको संवद १६४० में अमरीका से कमाएडर पेरी आया, जापानियों से व्यापार करने केलिये वन्दर माँगकर लौट गया छोर किर १६११ में आकर उसने अमरीका ही छोरसे जापान के साथ ऐसी सन्धि की जिससे अमरीका के लिये शिमादा छोर हाका दितो ये दो स्थान सन्धि-नगर हा गये। तव छोर छोर देशवाले भी आनं लगे छोर अपने सन्धि नगर कायम करने लगे। छंग्रे जोंक लिये नगासा की छोर हाका दितो खुला। इसके बाद अमरीका वालोंने भी नागासा की में प्रवेश लाभ किया। इसी प्रकार रूमी छोर उच लोगोंने भी स्थान पाये। एक एक करके १६ राज्यों के साथ जापान को ज्यापार सन्धि करनी पड़ी छोर अपना गृह हार खोल देना पड़ा। इस सन्धिमें जापान के हक में बहुत ही बुरी शतें थीं जिनका जिक यथास्थान किया जायगा। जापानी यह सब देखकर शोग्नपर विगड़ उठे थे; क्यों कि इसीन यह नैका लगाया था।

खुले रखनेके वारेमें मेरे विचारसे तो सन्धिकी शतोंपर पूरा अनल करना हर हालतमें वाजिय था परन्तु इस वात-के लिये सम्राद्की सम्मति वहुत रो पीटकर मिली सा भी उनकी इच्छासे नहीं। इसलिये मेंने देशके हितके लिये सम्राद्की ख्चना दे दी कि में शासनकार्यसे अलग होता हूँ इस ख़्यालसे कि आगे किस प्रकार और किसके द्वारा शासन हो यह तै करनेके लिये दाइमियोंकीसभा निमन्त्रित की जायगी। ऐसा करनेमें मैंने अपने सार्थ और परम्परागत सत्ताकी देशहितपर न्याछावर कर दिया।

"इस देशमें एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसे इस यातका सन्देह हो कि जापानके सम्राट् कौन हैं। सम्राट्ही सम्राट् हैं। मैं भ्रपने शासनारम्भसेही भावी शासनसत्ताके सम्बन्धमें राष्ट्रकी इच्छा जाननेका प्रयत्न करता था। यदि राष्ट्र यही निर्णय करे कि मैं श्रत्नग हो जाऊँ ते। श्रपने देशकी भलाईके विचारसे मैं उसकी इच्छाका पालन करनेके। तैयार हैं।

"मेरा श्रोर कुछ भी मतलय नहीं है, जो कुछ है सो यही कि, श्रपने देश श्रार देशमाइयों के प्रति सच्चे प्रेमके कारण पूर्वपरम्परासे जो शासनसत्ता सुभे प्राप्त हुई थी उससे में पृथक् हुश्रा, श्रोर यह कह सुनकर कि में साम्राज्यके समस्त श्रमीर उमरावांकी निष्पन्त भावसे इस प्रश्नकी चर्चा करनेके लिये निमन्त्रित कहँगा श्रोर बहुमतको स्वीकार कर राष्ट्रीय स्ववस्थाके सुधारका निश्चय कहँगा—यह कह सुनकर मैंने सम्राट्-सभापर सब वातें छोड़ दीं।"

संवत् १८२४ में शोगूनका त्यागपत्र स्वीकृत हुआ श्रीर इयेयास् द्वारा संस्थापित तोकुगावासरकारके ढाई सी वर्ष शासनकालके उपरान्त तथा यारीतामा द्वारा सैनिकवर्गके श्राधिपत्यकी नींच पड़ी उसके साढ़े छः सौ वर्ष वाद फिर साम्राज्यका शासन खयं सम्राट्के हाथमें श्रा गया।

परन्तु इस पुनरभ्युदयके उपःकालके समय देशमें पड़ा गड़वड़ मच रहा था। एक समालाचक लिखता है, ''वाकुफ़् (तोकुगावासरकार) उठा दी गयी श्रौर सम्राट्सत्ता की पुनः स्थापना हुई; परन्तु इस पुनःस्थापित सरकार-का देशके भावी उद्योगके सम्बन्धमें कोई निश्चित कार्य-कम नहीं था, विदेशोंके प्रश्नके सम्बन्धमें कुछ भी याजना सोची नहीं गयी थी श्रीर यही प्रश्न केयीके<sup>र</sup> श्रारम्भहीसे साम्राज्यके लिये सबसे महत्त्वका प्रश्न हो रहा था। श्रव भा साम्राज्यवादियां तथा शागृनविरोधियोकी धुनकी ज्वाला उनके धधकते हुए हदयोंको श्रन्दरही श्रन्दर भस्म कर रही थी पर उनमें एक भी मनुष्य इस याग्य न निकला जा सा-म्राज्यके। श्रखग्डशः एक करने तथा देशकी खाधीनताके। स्थिर रखनेवाली कोई योजना उपस्थित करता। शोग्नको त्यागपत्रमं लिखा था कि,''यदि 'राष्ट्रकी वहुधा प्रतीत निष्पच सम्मतिकें श्रनुसार सम्राट्-सभा द्वारा राज्यका शासन हो श्रीर हम सब श्रनाःकरणसे एक हो कर देश भी रचा करें ते। यह निश्चय है कि साम्राज्य संसारके राष्ट्रांकी पंक्तिमें वैटने याग्य हो सकेगा।" परन्तु शोक ! इन्हीं शब्दों-से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें कैसा अन्धेर मच रहा था।

१. केयी संवत्सरका नाम हैं। केयी संवदके छुटे वर्षमें श्रमरीकन सेना-पति पेरी जापानमें श्राया था।

परन्तु इस अन्धकारके होते हुए भी पुनःस्वापनाका महत्त्व प्रत्येक मनुष्यके श्रन्तःकरणपर स्पष्टतया श्रद्धित था। शोगुनके त्यागपत्रसे तथा उन्होंने जो वातें कुछ विदेशी प्रतिनिधियों से कहीं हैं उनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इस राजनीतिक श्रवस्थान्तरका कारण क्या हुआ। यह मालूम होता है कि जोइता, काइकेकितो, साम्राज्यवादी, सैनिकसत्ता-विरोधी और खर्य सैनिकवर्गके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रीय पकीकरणकी श्रत्यावश्यकता प्रतीत हो चुकी थी परन्तु इस-की पृतिके साधनांके सम्बन्धमें वड़ा ही मतभेद था : क्यों-कि उनके खार्थ, विचार श्रीर समाव भिन्न भिन्न थे। परन्तु मतभेदको भूलकर राष्ट्रीय एकीकरणको सब लोगोंने अपनी अपनी दृष्टिका केन्द्र बनाया था। यह सच है कि शास-नसुधारसम्बन्धी केई कार्यक्रम निश्चित कर सामने रखना उस ववराहटके समय किसीसे भी न वन पड़ा-पर वे हदयसे इस बातका चाहते थे कि किसी न किसी तरह राट्र एक हो जाय श्रीर उसपर सम्राट्का प्रत्यन्न शासन हो।

शालनसङ्गठनकी पद्धति वे अपनेही देशके इतिहासमें हूँ दन लगे और वह शासनपद्धति उन्होंने स्वीकार की जो कि ताल्तुकेदारोंके शासनके पूर्व देशमें प्रचलित थी और जिस शासनमें राष्ट्र एकजींच था। वह शासन सम्राद्का प्रत्यक्षशासन था। उसीके अनुसार नयी शासनपद्धति यथातथा निर्माण की गयी। शासक-मण्डलके मुख्य स्वयं सम्राद् वनाय गये जो कि उस समय १५ वर्षके एक वालक थे। उन्हें मन्त्रण देनेके लिये एक मन्त्रिमण्डल वना जिसमें एक प्रधान मन्त्री (जो कि राजवंशमेंसे चुन लिये गये थे), एक सहायकप्रधान मन्त्री और सात अन्य मन्त्री अर्थात्

धर्ममन्त्री, स्वराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रसचिव, प्रथमंत्री, सेना-सचिव, न्यायमन्त्री तथा कानूनसचिव नियुक्त किये गये। इस मन्त्रिमगडलकी सहायताके लिये भी १८ परामर्शदा-ताश्रोकी एक सभा बनायी गयी जिसका दर्जा मन्त्रिमगडलसे नीचा होनेपर भी उसमें हर तरहके सुधार-पच्चपातियोंका समावेश हुश्रा था श्रौर उस समयके सभी कर्तव्यपरायण तथा श्रभावशाली लोकनेता उसमें सम्मिल्ति थे।

इस प्रकार नये शासकमण्डल या सरकारने शासनकार्य करना आरंग्स किया। पर यह वात यहाँ ध्यानमें रखनी चाहिये कि उस समय सरकारकी आयका कोई स्थायी तथा विशेष साधन नहीं था; सम्राद्की भूमिले जो आय होती थी वही थी। अब भी देशमें अर्थस्वार्थीन ताल्लुकेदारोंकी वची वचायी रियासतें चल रही थीं। इसलिये गिजिओ (मन्त्रिमण्डल) तथा सानयो अर्थात् परामर्शदात्री सभाने मिलकर यह विचार किया कि, "यद्यपि राजवंशके हाथमें अब शासनसत्ता आगयी हे तथापि शासनव्ययके लिये उसके पास आयका कोई साधन नहीं है और इसलिये तोकुगावा तथा अन्य ताल्लुकेदार घरानेंसे रुपया वस्नल करना चाहिये।" और यही विचार स्थिर हुआ।

श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिस सरकारने ते कुगावाके श्रिथिकार छीनकर शोगूनपदको नष्ट कर दिया

१ यह एक ध्यानमें रखने याग्य बात है कि सप्तप्रधानोंमें प्रधान स्थान भर्ममन्त्रीका दिया गया है।

२ गिजिश्रो श्रर्थांत मिन्त्रमण्डलका यह कार्य था कि राज्यकी सव चातांपर वे निचार कर सासाई या प्रधान मन्त्रीका सलाह दें श्रीर सानया-का यह काम था कि वह मन्त्रियोंकी सहायता--सहकारिता किया करें।

श्रीर को श्रन्य ताल्लुकेदारवंशोंकी भी यही गति करनेवाली थी उस सरकारके ख़जानेमें तेाक़ुगावा या श्रन्य लोग क्यों चपया भरं ? इन सब लागोंने मिलकर शसके वलसे नये शासकमगडल धौर उसके केन्द्र राजसभाको ही क्यों नहीं इया दिया ? यदि वे चाहते ते। उनके लिये ऐसा करना उस समय कुछ भी कडिन न था। यह एक वड़ीही विचित्र वात है कि शोगृन श्रौर दाइमियो लेगि श्रपने प्रचुर धन श्रौर श्रस्त्र-शुख्यसे जो काम नहीं कर सके वह काम नयी सरकारने कर डाला जिसके पास न धन था, न फौज थी और न जंगी जहाज ही थे। खर्य शागून केकीने विदेशोंके प्रतिनिधियांसे कहा था कि, सम्राद्की सार्वभाम सत्तामें किसीका सन्देह नहीं है। यदि सम्राट्के प्रति यह श्रदा न होती ते। इस शान्तिके साथ यह महान राजनीतिक परिवर्तन भी कदापि न होने पाता और न नयी सरकार वह काम कर पाती जिसे शोगून श्रौर दाइमियो करनेमें श्रसमर्थ हुए : इतना ही नहीं प्रत्युत यदि सम्राट्की पुनःस्थापनाके पज्ञपाती नेताश्राने यह न जाना होता कि जापानको परचक्रका भय है और उस परचक्रमें जापानकी साधीनता हरण होनेवाली है और यदि जापानी लोग एकही विचार, पक ही घ्राचार ब्रौर एक ही परम्पराके एकजातीय लाग न होते तो ऐसा श्रामृत सुधार, राष्ट्रके पुनःस्थापनके कपमें पेसा पक्षीकरण इतने थोड़े समयमें ऐसी शान्तिके साथ होता कदापि सम्भव न होता।

श्रव हमें यह देखना चाहिये कि पुनः स्थापनाके उपरान्त कैसे कैसे एक एक महत्त्वके सुधार जापानमें होने लगे।

नये शासकमण्डलके सुधारवादी नेताश्रोंने सम्राट्-सभा-

में वैठकर अपना कार्य श्रारम्भ किया। सवसे पहले उन्होंने दर-वारकी पुरानी और मद्दी रीतियोंकी उठा दिया। दरवार तथा घंशपरम्परासे प्राप्त एकान्तवास तथा श्रकम्म्एयताकी इन्होंने दृर कर दिया; वे नयी वातें, नये विचार श्रार नये काम सोचने लगे श्रार छोटे बड़ेका ख़्याल न कर हर श्रेणीके योग्य तथा विद्वान् पुरुषोंकी बुलाकर उनसे परामर्श लेने लगे। पुरानी लकीरके फ़कीर जापान-द्रवारके लिये यह विलक्कल एक नयी वात थी। श्रवतक प्राचीन परम्परा श्रीर रीतिनीति-से जापानका राजद्रवार इस तरह वँधा हुआ था जैसे श्रस्थिसे मांस। इस श्राकस्मिक श्रीर श्रामूल परिवर्तनकी देखकर जापानी लोग श्राक्ष्यंचिकत हो। गये श्रीर इस पुनः-श्रापनाको वे 'इशिन' श्रर्थात् 'चमत्कार' कहने लगे।

इसके उपरान्त सरकारने विदेशसम्बन्धके प्रश्नपर दृष्टि डाली। इस प्रश्नका बहुत शीघ्र हल हो जाना बहुत ही श्राव-श्यक था। श्रवतक सम्राद्-सभाका व्यवहार विदेशसम्पर्कके सर्वथा विरुद्ध रहता श्राया था। वास्तवमें जोइता श्रर्थात् सम्पर्कविरोधियोंने तोकुगावासरकारको मेट देनेकी चेष्टा इसी श्राशासे की थी कि जब सम्राट् श्रिधकाराकढ़ हैंगि तो समस्त राष्ट्रके संयुक्त उद्योगसे ये विदेशी 'बह्शी' निकाल बाहर किये जायँगे। श्रवतक विदेशसम्पर्कविरोध-की श्राग कहीं कहीं धधक रही थी श्रीर लोग बड़ी उत्सुकता-से यह देख रहे थे कि देखें, श्रव सरकार विदेशियोंसे क्या ब्यवहार करती है।

पचिज़न, तोसा, चोशिउ, सत्सुमा, हिज़न श्रीर श्राकीके वड़े वड़े दाइमियोंने विदेशसम्पर्कनीतिके सम्बन्धमें सरकारके पास एक सेमोरियल (श्रावेदनपत्र) भेजा। उस पत्रमें लिखा था कि "इस समय सरकारके सामने जो जो काम मह-स्वके हैं उनमें हमारी रायमें सबसे महत्त्वका काम यह है कि सरकार विदेशसम्पर्कके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्टतया प्रकट कर हे।... अवतक साम्राज्य अन्य देशोंसे अलग रहा है श्रीर उसे संसारकी गतिका कुछ भी परिचय नहीं है। हम लोगोंका केवल यही उद्देश्य रहा कि किसी संस्रटमें न पड़ना पड़े। परन्तु इस तरह हम लोग दिन दिन अवनत होते जा रहे हैं श्रीर यह भय होता है कि यदि हमारी यही गित रही तो एक दिन हमें विदेशी शासनके जुएमें अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। हमारी प्रार्थना है कि सम्राट्-सभाके कर्तव्यपरायण पुरुप आँखें सेलकर इस विपयपर विचार करें और अपने मातहत लोगोंसे अनन्यमन होकर मिलें जिसमें कि विदेशि-योंमें जो जो गुणं हों उनके प्रहण्से हमारी बृटियाँ दूर हों श्रीर हमारा राज्य युग युग वना रहे।"

श्रन्तमं द्रवारने एक श्रनुष्टानपत्र निकाला श्रीर यह त्रकट किया कि हम लोग जो चाहते थे वह तोकुगावा-लर-कारकी गलतीके कारण कुछ भी न हो सका। श्रव तो दशाही विलकुल वदल गयी है श्रीर श्रव सिवाय इसके कि विदेशी राष्ट्रोंसे हम मेत्री श्रीर शान्तिकी सन्धि करें, श्रीर कोई उपाय नहीं रहा धौर इसलिये क्या छोटे श्रीर क्या वड़े समस्त जापा-नियोंकी चाहिये कि विदेशियोंकी जो श्रधिकार दिये गये हैं उनकी मर्यादा स्वीकार करें। इसी समय सम्राट्ने विदेशोंसे श्रपने हार्दिक मेत्रीभावका उन्हें विश्वास दिलानेके लिये तथा लोगांपर सरकारकी विदेशसम्पर्कसम्बन्धी निश्चित नीति प्रकट करनेके लिये विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे द्रवारमें भेंट की। यह घटना संवत् १८२५ में हुई श्रीर जापान साम्राज्यकी उस प्राचीन राजधानीमें बड़ी भारी खलवली पड़ गयी। यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है कि इस घटनासे जापानियोंके मनपर क्या प्रभाव पड़ा। इस समाचारके चारो श्रोर फैलतेही कि 'लाल दाढ़ीवाले वहशि-यांसे' श्राज हमारे सम्राट्ने दरवारमें भेंट की है, समस्त विदेशसम्पर्क विरोधियांने श्रपनी सारी श्राशाश्रोंका परित्याग कर दिया। इस प्रकार जिस समस्याकी पूर्ति करनेमें तोक गावासरकारके नाकों दम श्रा गया था उस समस्याकी सदाके लिये पूर्ति हो गयी।

सुधारवादों नेताश्रांने इसके उपरान्त दूसरा काम यह किया कि राजधानीको पुरानी राजधानी क्यातोस हटाकर शोगूनकी राजधानी येदो (श्राधुनिक तोकिश्रा) में स्थापित किया। ऐसा करनेमें मतलव यह था कि क्यातोमें परम्परासे जो बुराइयाँ प्रचलित हो गयो थीं उनसे द्रवारका छुटकारा हो श्रीर श्रवतक लोगोंका जो यह एक श्राम ख्याल था कि हमारे देशम दो राजधानियाँ हैं, एक क्यातोमें जो नाम मात्रकी राजधानी है श्रीर दूसरी येदोमें जहांसे वास्तविक शासन होता है, यह ख्याल विलक्जलही जाता रहे। इस प्रवन्धका भी जुछ विरोध हुश्रा। द्रवारके कुछ लोग श्रीर प्राचीन राजधानीके नागरिक इसके प्रतिकृत थे। फिर भी, जो निश्चय हो खुका था उसे कार्यमें परिणत करनेमें कुछ भी विलम्ब न लगा।

राजधानी वदलनेके कुछ ही पूर्व एक बड़ी भारो घटना है। गयी। इस घटनापर लोगोंका उतना ध्यान नहीं गया जितना कि नयो सरकारके अन्य नये सुधारोंपर, पर उसका जो परिणाम हुआ है उससे उसे आधुनिक जापानके इतिहास- की एक अत्यन्त महस्वकी घटना लमकना चाहिये। लन्नाट्ने शपथ लेकर उस सिद्धान्तपञ्चकको घोषित किया जिसपर कि नवप्रस्थापित सरकारने शासनकार्य करना निश्चय किया था। सम्राट्की यही घोषणा बादको 'सिद्धान्तपञ्चकका शपथ-पत्र ' के नामसे प्रसिद्ध हुई। इस शपथपत्रने जापानके इति-हासमें वही काम किया है, जो इंग्लैंडके इतिहासमें मैग्ना-चार्याने। घोषणाका सारांश यह है—

- विस्तृतप्रदेशसे निर्वाचित सद्स्योंकी एक सभा
   स्थापित की जायगी श्रीर राष्ट्रकी सब वाते पच्चपातरहित
   बहुसके श्रनन्तर निश्चित होंगी।
- ं२. राष्ट्रकी शासनसम्बन्धी सब वाते शासक और शासित दोनोंके सहकारी उद्योगसे की जायँगी।
- ३. सव लोगोंको—राजकर्मचारी, सैनिक तथा श्रन्य सभीको—विधिसङ्गत इच्छाश्रोंके पूर्ण होनेकी श्राशा दिलाकर उन्हें मुस्त श्रार श्रसन्तुष्ट होनेसे रोकना होगा।
- थ. वे पुराने रिवाज जो विलकुल वाहियात (भ्रष्ट) हैं, छोड़ दिये जायँगे श्रीर सब काम न्याय श्रीर सचाईसे किये जायँगे।
- . ५. ज्ञान श्रोर पारिडत्य संसारभरसे प्रहण करना होगा, श्रोर इल प्रकारसे साम्राज्यकी नींव को सुदृढ़ करना होगा।

सिद्धान्तपञ्चकके प्रथम सिद्धान्तके अनुसार संवत् १६२६में कोगिशो नामकी सभा स्थापित की गयी। इस सभामें प्रायः देशके ताल्लुकेदार लोग थे। इस सभाका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रके विचार और शासनकर्त्ता लोगोंकी सम्मति मालूम हो। इस सभाके अधिवेशनमें कई महस्व- के सुधार स्चित किये गये। यथा भूमिकर श्रीर कर्ज पर व्याजकी निश्चित दर के। दूर करना, श्रन्यज जातिविशेषके। 'पता' कहनेकी मनाहो, श्रीर प्राणद्गडको नियमित कर देने- वाले एक कानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सब प्रस्ताव श्रत्यन्त महत्त्वके थे श्रीर इनसे जापानके सामाजिक श्राचारिवचार- में वड़ा भारी परिवर्तन श्रवश्यम्भावी था। उदाहरणार्थ, दे। तलवारें वाँधकर चलना, सामुराइयोंका एक विशेष श्रिधकार था। किसान, कारीगर या सीदागर से उनकी पार्थक्य इसी श्रिधकार से प्रतीत होती थी। सामुराइयोंकी, ही यह एक विशेष मर्यादा थी। इस प्रथा को उठाने, '

१ एता या 'श्रन्त्यज' का भगड़ा श्रभी ते नहीं हुश्रा है। कुंछ लोगोंना कहना है कि ये लोग जापानमें ताल्लुकंदार-शासन पढ़ितकी नींव डालनेवाले योरीतोमाके दासापुत्र हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि १६ वीं शताच्दिके श्रन्तमें जापानके नेपोलियन हिदेयोशीने कोरियामें एक सेना भेजो थी वह सेना कोरियासे जिन केदियोंको पकड़कर ले श्रायी उन्हींकी सन्तान ये ऐता लोग हैं। श्रीर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बोद्धधमके प्रचारसे शाणिवथ एक महापाप समभा जाने लगा, श्रतएव जो लोग पशुवधादि ज्यापार करते थे उनकी यह एक श्रलग जाति ही वन गयी। एता लोग एंसे ही काम याने पशुवध करना, चमड़ा कमाना, जूते वनाना, कब खोदना, मुदें गाड़ना ऐसे काम किया करते थे।

र ताल्लुकेदारोंके शासनकालमें तलवारकी यह मर्यादा थी कि वह मामुराइयोंकी प्रत्यच श्रात्मा ही समभी जाती थी। सामुराइयोंकी दो तलवारें वाधनेका श्रिष्ठकार था। एक तलवार वड़ी श्रीर एक उससे छोटी होती थी। वड़ी तलवार इसलिये कि उससे वह शत्रुका संहार करे। छोटी तलवारका यह मतलव था कि यदि उसके गौरवपर किसी प्रकारका कलक्क लगा श्रीर किसी उपायसे वह मिट न सका तो इस कृपाणसे दह श्रपना जीवन समाप्त कर दे।

श्रीर श्रन्त्यज जातिका कलिक्कित नाम एता उड़ानेके प्रस्तावेंका तात्पर्य यह था कि समाजसे श्रेणिविशेपकी प्रधानताका लोप श्रीर समाजकी वर्णव्यवस्थाका नाश हो जाय। कोगिशोमें इन विषयोंकी चर्चा ते। हुई परन्तु श्राश्चर्य इस वातका है कि इस चर्चासे समासदेंकी दिलचस्पोन हुई क्येंकि एक ते। लोग इस चर्चाके योग्य नहीं थे श्रीर दूसरे कालकी गतिका कौन रोक सकता है इस तरह सभा हुई न हुई सब वरावर हुश्रा श्रीर संवत् १६२० में सभा स्थिगत की गयो श्रीर श्रन्तमें संवत् १६२० में सभा ही उठादींगयी। पर सभामें जिन जिन जिन सुधारोंकी चर्चा हुई थी, सरकारने श्रागे चलकर वे सब सुधार कार्यमें परिणत कर दिये।

इधर सरकार शासनसम्बन्धी नाना प्रकारके सुधार करनेमें लगी हुई थी श्रीर उधर ईशान (पूर्वोत्तर) प्रान्तें। में यड़ा श्रसन्ताप श्रीर गड़वड़ मच रहा था। पूर्वके कुछ दाइमियोंने तो पुनःस्थापनाका महत्त्वही नहीं समभा, क्यों कि च साफ़ साफ़ यह देख रहे थे कि कुछ दरवारी श्रीर पश्चिमके कुछ दाइमियो मिलकर सब राजकाज चला रहे हैं। पूर्वी दाइमियोंने विशेषतः कुवाना श्रीर एइजूके दाइमियोंने यह समभा कि सत्सुमा, चोशिक, श्राकी, हिज़न व इचीज़नके दाइमियोंने वालक सम्राट्का पट्टो पढ़ा दी है श्रीर खयं राज्यका उपभाग कर रहे हैं। यह साचकर उन्होंने पदच्युत शागून के की को श्रपना श्रिषकार पुनः प्राप्त करने के लिये उभारना श्रारम्भ किया। परिणाम यह हुआ कि सम्राट् श्रीर तोकुगावा खान्दानके वीच लड़ाई छिड़ गयी। सम्राट्की श्रीरसे पश्चिमी दाइमियोंके उपनायक श्रर्थात् सामुराई लोग थे श्रीर तोकुगावाकी ग्रारसे उसते उसते सामुराई लोग थे श्रीर

रक्तपात श्रारम्भ हुश्रा श्रोर पश्चिमी तथा पूर्वी दाइमियोंके बीच जो पुरानी श्रदावत थी वह भी इस मौकेपर भड़क उठी। परन्तु बहुत थे। डेही समयमें पूर्वीय सेनाश्रोंकी वारवार हार-कर सम्राद्की शरण लेनी पड़ी।

संवत् १६२६ के मध्यभागमें देशमें श्रोरसे छे।रतक , शान्ति स्थापित हो गयी। नवीन सरकारका दवदवा बैठ गया। पर कुछ ही समय वाद एक श्रौर सङ्कट उपस्थित हुश्रा जिसे सुधारवादी नेताओं का हर हालतमें दूरही कर देना चाहिये था क्योंकि ऐसा किये विना उनका उद्देश्यही सफल न होता। वह सङ्कट यह था कि सरकारको श्रव ताल्लुकेदारी ही \ उटा देनी थी क्योंकि इसके विना राष्ट्रीय एकीकरण श्रसम्भव था। सम्राट्की पुनःस्थापनाका मतलव ही यही था यद्यपि आरम्भमें यह वात किसीका स्भी नहीं थी। परन्तु अव उन्होंने स्पष्ट ही देख लिया कि जवतक एक एक दाइमिया श्चपनी श्रपनी रियासतको भाग रहा है श्रीर मनमाना खर्च श्रोर कानृन चला रहा है तवतक केन्द्रस्थ सरकारकी सुदढ़ स्थापना नहीं हो सकती। पर उन सैकड़ों दाइमियोंसे उनके उन नृपतुल्य श्रधिकारोंका, उनकी उस मानमर्यादाका श्रौर उनके उन अधिकृत प्रदेशोंको जिन्हें वे कई शताब्दियांसे हु भोगते आये हैं, अब छीन लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिये यूरपने सैकड़ों वर्ष रक्तकी नंदियाँ वहायी हैं। जापानमें यह काम कैसे हुआ यह एक देखने याग्य वात होगी।

उस समय जोर जवर्द्स्तीसे सरकार इस कामकी कदापि न कर सकती थी, क्योंकि उसके पास न कोई सङ्घटित सेना थी और न द्रव्य ही था। जो कुछ श्रायथी वह ताल्लुकेदारोंसे ही होती थी। सरकारका जो कुछ वल था वह यही था कि कतिपय सामुराई उसके सच्चे भक्त थे। येही सुधारके नेता थे छोर प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाइमियोंके आश्चित लोग थे। सर्वसाधारण सम्राट्की सार्वभौम सत्ताको अन्तःकरणसे मानते थे। सम्राट्वंशके प्रति उनकी स्नेहमयी श्रद्धा थी छोर जन्हें इस वातकी भी प्रतीति हो चुकी थी कि यदि हमारे देशमें पकता स्थापित न होगी ते। विदेशी राजाऑसे बचना हमारे लिये असम्भव हो जायगा। परन्तु सैन्यशक्ति तथा अन्य उपकरण और साधन अभीतक दाइमियो लोगोंकेही हाथमें थे और सरकारकी जो काम करना था वह ते। इन्हींके स्वाथीं पर कुटाराघात करनेवाला था। सरकारने किस खूबीसे इस उभय सङ्गदको दूर करके अपना काम किया है, यह भी इस शासनकान्तिनादकका एक बड़ाही मनेहर दृश्य है।

किदा नामक एक पुरुषने यह स्वना दी कि पहले यह उद्योग किया जाय कि दाइमिया लोग राष्ट्रकल्याएक हेतु खुशी- से श्रीपनी जागीरें सरकारको दे दें। यह स्वना श्रोक्वो, साइगो तथा अन्य लोगोंको भी स्वीकृत हुई। किदो, श्रोक्वो श्रोर साइगो नवीन सरकारके प्रधान पुरुष थे श्रीर इसके साथ ही किदो चेाशिउको एक प्रधान उपनायक भी था श्रीर वाको दो सत्सुमावंशके प्रमाण पुरुष थे। सबसे पहले उन्होंने सत्सुमा, चेाशिउ, तोसा श्रीर हिज़नके प्रवल पराक्रमी पश्चिमी दाइमियोंको राज़ी कर लिया श्रीर इन दाइमियोंने सबके सामने श्रपनी अपनी जागीरें देशकल्याएके हेतु सम्राद्के श्रापण कर दीं। इसके साथ उन्होंने सरकारके पास एक श्रावेदनएत्र भेजा जिसमें निम्नलिखित वातें थीं—"साम्राज्य स्थापनकालसे देशकी शासननीतिका यह एक श्रवल सिद्धान्त रहा है कि हमारे प्रथम सम्राद्के वंशज ही हमारे ऊपर

सदा राज्य और शासन करते रहें। साम्राज्यमें एक भी भूमि-खराड ऐसा नहीं है जो सम्राट्का न है। श्रीर एक भी श्रीध-पासी ऐसा नहीं है जो सम्राट्की प्रजा न हा, यद्यपि वीचमें लम्राट्सत्ताके चीए हा जानेसे सैनिकवर्गने सिर उठाया था श्रीर भूमिपर श्रधिकार करके उसने उसे श्रपने धनुपवाणके पारितापिकस्वकप आपसमें वाँट लिया था। जव कि सम्राट्की सत्ता पुनः स्वापित हा चुकी है, हम लोग उस भूमिका श्रपने अधिकारमें कैसे रख सकते हैं जो भूमि कि सम्राट्की है और हम लोग उन लोगोंका शासन भी कैसे फर सकते हैं जो कि सम्राट्की प्रजा हैं। इसलिये हम लोग अपनी समस्त सैन्यस्वत्वाधिद्यत भूमि श्रद्धाके साथ सम्राट्के चरणोंमें श्रर्पण करते हैं श्रीर यह प्रार्थना करते हैं कि सव फानून, सैन्यसम्बन्धी सब नियम, दीवानी श्रीर फीजदारी फायदे, तथा छोटेसं छोटे ब्राहापत्र भी सम्राट्के दरवारसे द्यां निर्णात श्रोर त्रापित द्यां जिससे कि समस्त देश एक दी ज़ुशासनके श्रधीन रहे। इसी उपायसे हमारा देश भी संसार-के अन्य शक्तिशाली देशोंके समकत्त होगा।"

इस उच्चिवारप्रचुर आवेदनपत्रने जापानियांके देश-भक्तिपूर्ण हृद्यपर वह काम किया जो कि शस्त्रास्त्रसे सुस-जित संनिकगणके भयानक प्रदर्शनसे कदापि न होता। इन चार स्वार्थत्यागी दाइमियांका उदाहरण वायुवेगसे देशमें फैल गया और एक एक करके सब दाइमियांने उनका अनुकरण किया। २७६ दाइमियांमेंसे केवल १७ वाको रह गये। इससे मालूम होता है कि दाइमियांने अपनी इच्छा और रज्ञामन्दों से ही अपनी वंशपरम्परागत भूमि पूरोते।रसे सरकारके हवाले की। किसीने यह नहीं कहा कि सरकारने जबर्दस्ती की। यही वात यदि अमरीकामें होती और संयुक्तराष्ट्रकी सरकार अमरीकाके ट्रान्स-कािएटनेएट-रेलवेके मािलक मि० हारीमान या मि० हिलसे कहती कि अपनी रेलवे हमें दे दो और उसका उचित मृल्य ले ले। तो वहाँके स्वातंत्र्यवादी लोग सरकारके इस कार्यको जन्ती और जवर्दस्ती कहनेमें कोई कसर न करते। अस्तु। जापानमें यह सब कुछ पक ऐसे अवसरपर हुआ है जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इससे जापानी स्वभावकी विशेषता प्रकट हो जाती है।

यह अनन्य देशभक्ति तो थी ही पर इसके साथ ही पक और यात भी थी जिसके कारण इस दुःसाध्य कार्यमें सफलता प्राप्त हो सकी। यहुतसे ताल्लुकेदारवंशोंका यह हाल था कि उनका सब कामकाज उनके उपनायक या कारिन्दे लोग ही देखा करते थे और प्रायः येही कारिन्दे सुधारवादी नेता थे। इसलिये जब ये लोग अपने मालिकसे किसी कार्यके करने-का प्रस्ताव करते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते थे।

जय दाइमियों लोगोंने श्रपनी श्रपनी जागोरें सरकारके।
श्रपण कर दीं तो ये ही लोग उन जागीरोंपर शासक नियुक्त
किये गये श्रीर उनकी जागीरोंसे जा पहले उन्हें श्रामदनी
मिला करती थी उसका दसवाँ हिस्सा उन्हें वेतनरूपसे
दिया जाने लगा श्रीर उनके जो उपनायक या कारिन्दे थे
उन्हें भी एक निश्चित वेतनके साथ श्रफसरीकी जगहें।पर
तैनात कर दिया गया। पर जो सुधारवादी नेता देशके
सम्पूर्ण एकीकरणका प्रयत्न कर रहे थे उन्हें यह प्रवन्ध भी
शीव ही श्रसन्तोपजनक प्रतीत होने लगा। श्रव यह देख
पड़ने लगा कि जवतक भूतपूर्व दाइमियों श्रीर उनके कारिन्दे
लोगही उनकी जागीरोंपर तैनात हैं तवतक ताल्लुकेदार-

इवाहरः, किदो श्रीर श्रीक्रवो जोिक राजकार्यमें पूर्ण पटु थे, पश्चिमके भूतपूर्व दाइमियोंसे वातचीत करने श्रीर नाल्लुकेदार-शासनपद्धति विलक्कलही उठा देनेकी वातपर उन्हें राज़ी करनेकेलिये भेजे गये। दाइमियोंने कुछ भी श्रापत्ति नहीं की श्रीर सरकारकी नीतिको शिरोधार्य माना। संवत् १८२= में जापानके महाराजाधिराजकी श्रीरसे एक घोपणापत्र निकला जिसमें यह घोपित हुश्रा कि श्राजसे दाइमियोगिरीका श्चन्त हुश्रा श्रीर श्रवतक जो दाइमियो जागीरोंपर सरकारकी श्रीरसे शासन करते थे वे भी श्रव इस शासनभारसे मुक्त किये जाने हैं। साथही यह भी घोपित हुश्रा कि श्रव इसके वाद स्वयं मुख्य सरकारही शासकेंको नियुक्त करेगी श्रथवा दूर करेगी। इस प्रकार तेकिगावा शासनके पतन होनेके वाद ४ ही वर्षमें पुनःस्थापनाका कार्य श्र्यांत् एक ही सरकारके श्रिथीन समस्त राष्ट्रका एकोकरण पूर्णक्र यसे फलीभूत हुश्रा।

### द्वितोय परिच्छेद

#### राष्ट्रसङ्घटनसम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था।

प्रथम परिच्छेद्में यह दिखलाया गया है कि सं० १६२४ की पुनः स्थापनाके पूर्व जापानकी राजनीतिक श्रवस्था क्या धी और इस प्रकार राज्यतंत्रमें ऐसी कान्ति होनेके क्या क्या कारण हुए श्रीर श्रन्तमें उनका क्या परिणाम हुश्रा। इस परिच्छेद्रमें यह दिखलाया जायगा कि साम्राज्यको सङ्घटित स्टक्ष्प कैसे प्राप्त हुश्रा, किस प्रकार राष्ट्रसङ्घटनका उद्योग हुश्रा—श्रथात् प्रातिनिधिक राज्यसंस्थाश्रोंके विचार जो वास्तवमें मूलतः पश्चिममें ही मिलते हैं जापानियोंमें कहाँसे उत्पन्न हुए, इनविचारों श्रीर कहपनाश्रांका उन्होंने श्रपने देशके राजकारणमें कैसे श्रीर क्या उपयोग किया, श्रीर कैसे उन्होंने श्रातिनिधिक सँस्थाएँ स्थापित कीं।

जापानमें प्रातिनिधिक राज्यसङ्द्रनका उद्योग श्रन्य देशों की देखादेखी राजाकी पद्च्युत करने श्रथवा "निधि श्रीर प्रतिनिधि" का प्रश्न हल करने के लिये नहीं श्रारम्भ हुश्रा। किन्तु सज्ञाद्की पुनः स्थापनाके संस्कारका ही यह श्रवश्यम्भावी परिणाम था। यह एक ऐसा संस्कार था जो देशमें यूरपकी नकल उतारनेकी बुद्धिसे ही उत्पन्न हुश्रा था, चाहे इस यातको संस्कारक लेग शुक्रहीसे जानते हों या न जानते हों। जापान राष्ट्रकी छिन्न भिन्न श्रवस्था, पाश्चात्य राष्ट्रोंकी नुलनामें जापानियोंकी श्रवनत दशा श्रीर जापान भूमिके महत्व व गौरवको कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, इन्हीं चातोंने तो जापानियोंकी पाश्चात्योंका श्रविलम्ब श्रनुकरण

करनेके लिये उद्दीपित किया था। जापानियोंके दिलमें यह श्राशा थी कि पश्चित्येांका श्रनुकरण करनेसे जापानकी दशा नुधर जायगी श्रीर यूरप व श्रमरीकाके देशोंके समान यह भी व्यापार व कलाकौशलमें निपुण श्रीरसमृद्ध होगा।संवत् १८५४ में प्रतिनिधि-सभाके एक श्रिधवेशनमें काउएट श्रोकुमाने (जी-उस समय वैदेशिक सचिव या मन्त्री थें) कहा था, " जब हम इस वातका श्रमुसन्धान करते हैं कि मेजी कालकी वैदेशिक नीतिमें क्या क्या खांस बातें थीं ता यह पता लगता है कि पुनःस्थापनापर सम्राट्के प्रचारित श्राज्ञापत्रमें लिखे श्रनु-सार उस समय अन्य देशोंके समकच होनेकी उत्कराडा ही खबसे प्रवत्त थी श्रौर पुनःस्थापनाके उपरान्त जितने राष्ट्री-य परिवर्तन हुए हैं उनके मूलमें यही उत्कराठा काम करती हुई देख पड़ती हैं। लेग इस वातका समक्ष गये थे कि श्रन्थ शक्तिशाली देशोंको वरावरी लाभ करनेके लिये हम लागांकी समयके श्रनुसार श्रपनी विद्याश्रार शिज्ञा, तथा राष्ट्रीय संस्था-श्रांमं परिवर्तन करना हागा। इसी कारण ताल्लुकेदारोके स्यानमें हाकिम नियत किये गये, चलनसार सिकांका संस्कार हुआ, अनिवर्य सैन्यसेवाका कानृन वना, वहुतसे पुराने कानृन श्रदल वदल हुए श्रीर नये वनाये गये, स्थानिक सभाएँ स्थापित एुईं, ग्रार सर्वसाधारएका स्थानिक स्वराज्य दिया गया

१ वर्तमान जाणन-सम्राट्के विता स्वर्गीय सम्राट् मुत्सुहितो 'मेजी' या 'मिजी' कहलाते थे। इस शब्दका अर्थ है, "प्रकाश-पृर्ण-शान्ति "। मृत्सुहितो वास्तवमें वड़े शान्त, सुविज्ञ और प्रजापालक राजा थे। इन्हीं के सम्यमें सम्राट् सत्ता पुनःस्थावित हुई, जापानी पार्लमेंट बनी और जापानका नाम दिग्दिगन्तमें फला। इसीलिये इनके शासन कालको 'मेजी-काल' कहते हैं। इन सम्राट् को मृत्यु १६७० में हुई।

जिसके ही कारण श्रन्तमें जाकर साम्राज्यसङ्घटनका रूप भी बहुत कुछ पिरवर्तित हुआ। इसी राष्ट्रोय नीतिने श्रथवा जिसे 'देशका संसारके लिये उपयुक्त होना श्रीर श्रागे पैर बढ़ाना ' कहते हैं उसीने या यें कहिये कि श्रन्य शक्तिशाली राष्ट्रोंकी चरावरी करनेकी उत्कराठाने ही जापानकी इस योग्य बनाया है कि संसारमें उसकी इतनी इज़्जत है।"

फिर भी, जापानकी प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका इति-हास लिखनेवाले बहुतसे देशी वा विदेशी लेखकांने पुनः-स्थापनाके प्रतिज्ञापत्रकी पहली प्रतिज्ञाकी हो प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके क्रमका उपक्रम मान लिया है श्रीर इसीपन बड़ा जोर दिया है, माना यही प्रतिका इस प्रातिनिधिक राज्य-पद्धतिके उद्योगकी जड़ है। यह सच है कि सं० १९३१ में जव रेडिकल अर्थात् आमूलसुधारवादी राजनीतिझेंने प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका श्रान्दोलन वड्डे जोर शारसे उठाया ता उस समय उन्होंने प्रतिज्ञापत्रकी प्रथम प्रतिज्ञाका श्चर्य-जो वास्तवमें वहुत ही श्रस्पष्ट है-इस प्रकार समभाने का प्रयत्न किया था कि जिससे यह प्रकट हा कि सम्राट्-सत्ता-की स्थापनाके समय सम्राट् प्रातिनिधिक चाहते थे, श्रीर इसी वातपर उन्होंने सर्व साधारणकी सभा तुरंत स्थापित करानेको ज़िद् पकड़ी । प्रतिज्ञापत्रका ऐसा उपयोग करनेसे उनके श्रान्दोलनका ज़ोर बढ़ा क्योंकि ' सम्राट्की प्रतिज्ञा' के नामपर सर्वसाधारणको श्रपने श्रनुकूल यना लेना उनके लिये वहुतही सुगम हुआ। इसका विरोध करना किसीके लिये भी संभव नहीं था श्रीर सरकारके लिये भी प्रातिनिधिक राज्यसङ्घटनके कार्यसे पीछे हटना कठिन हो गया श्रर्थात् तुरन्तही उसका परिवर्तन करना पड़ा। परन्तु यह माननेके लिये कई कारण हैं कि प्रतिज्ञापत्रकी प्रथम प्रतिज्ञाही प्रातिनिधिक राज्यसङ्घटनकी श्राधारयष्टिका नहीं थी। १

'क्वाइगी' शब्दका श्रर्थ है, कीन्सिल, सभा या कान्फरेन्स। इसका भाषान्तर प्रायः ऐसे श्रवसरीपर 'मन्त्रणासभा" किया गया है। परन्तु यह कह देना श्रावश्यक है कि 'मन्त्रणां शब्द भाषान्तरकारीने केवल श्रपने मनसे लगा दिया है। 'कोरोन शब्दका श्रर्थ ' पत्तपातरहित सम्मति ' या ' पत्तपातरहित वाद्विवाद ' हो सकता है, पर उसका भी 'सर्वसाधारणकी सम्मति' यह श्रर्थ नहीं हो सकता। जापानी भाषामें 'सर्वसाधारणकी सम्मति' के लिये एक दूसरा शब्द 'यारोन' मीजूद है। पर भाषान्तरकारोंने 'कोरोन' को हो 'सर्वसाधारणकी सम्मति' समक्षिया इसमें उनका यही मतलव रहा होगा कि संवत् १६४६के कांस्टिट्यूशन या प्रातिनिधिक राज्यपद्धति- के श्रान्दोलनका प्रतिज्ञापत्रसं भी यथेष्ट पृष्टिमिले।

यह तो प्रतिशापत्रकी इवारतकी वात हुई। श्रव उसके कारण भी देखिये। डाक्टर इयेनागा कहते हैं कि जापानका समस्त जनसमुदाय विदेशियोंके सम्पर्कसे एकाएक जुन्ध हो उटा श्रोर इसीसे प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिकी वात जनसमुदायसे ही उटी। पर डाक्टर साहव यह नहीं वतलाते कि इस श्रान्दोलनमें प्रतिशापत्रकी उस प्रथम प्रतिशान क्या काम किया है। कप्तान बिद्धलेका यह कहना है कि वह प्रतिश इसलिये घोषित हुई थी कि सात्मुमा या चोशिऊके दाइमियो लोग किर कहीं शागृन न वनजायँ। पर यह कहते हुए कप्तान

मूल प्रतिज्ञा इस प्रकार है – हिरोक् काइगी बोओकेर्सी बाङ्की कारोन
 मी फेस्स् बेशी।

#### सङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अबस्था ६५

साह्य एक वात विलकुलही भूलजाते हैं। वह यह कि जिन लेगोंने पुनःस्वापनाका नेतृत्व ग्रह्ण किया था उनमें सत्छुमा श्रोर चेाशिकके ही सामुराई लेग प्रधान थे। श्रोर सामुरा-इयोंके ही कहनेपर दाइमियों लेग चलते थे, दाइमियों के कह नेपर सामुराई नहीं। दाइमियों लोगोंका जो कुछ वल था वह सामुराइयोंके ही हाथमें था।

प्रतिज्ञाका उद्देश्य , कप्तान बिङ्कलेने जे। समस्ता कि राज्य-में प्रधानसत्ता पानेसे दाइमियां रोके जायँ, इतना जुद्र और स्वार्थभरा नहीं था। प्रत्युत् नेतास्रोंकी यह हार्दिक स्रोर पूर्ण इच्छा थी कि देशको श्रीर विशेष करके पूर्वके शक्तिशाली दाइमियों लोगोंको जोकि पुरानी ईर्प्या श्रोर हेपके कारण श्रव भी पश्चिमी दाइमियोंको कुछ न समसकर सात्सुमा श्रीर चेाशिऊ-के सामुराइयोंकी कार्यवाहियोंकी सन्देहभरी दृष्टिसे देख रहे थे-उन्हें यह दिखला दें कि नेताश्रोंका कोई स्वार्थसाधन इसमें नहीं है, विक सम्राट्के प्रत्यक्त शासनाधीन होकर राष्ट्रीय जीवनका एकीकरण-राष्ट्रीय शक्तिका केन्द्रीकरण ही उनका उद्देश्य है। इस समय जापान वाहरी द्वावसे हैरान था श्रोर उसके नेताओंको राष्ट्रकी स्वाधीनता वचानेके लिये राष्ट्रीय एकीकरणका उद्योग ही सर्व प्रधान कार्य्य प्रतीत हाता था। उन्हें श्राशा थी कि सम्राट्की घोपणा या 'प्रतिज्ञापत्रसे' समस्त दाइमियों लोग भी हमें श्रा मिलंगे। इसीलिये ता प्रतिशापन-की पहलो प्रतिज्ञा है, कि "वहु संख्यक पुरुपोंकी एक सभा स्थापित की जायगी श्रीर राज्यकी सव वातापर पचपात-रहित विचार है। चुकनेपर श्रथवा राष्ट्रकी सम्मतिके श्रवसार कार्य किया जायगा। " इस प्रतिज्ञाके घोषित हानेके पहले श्रीर वाद भी नेताश्रोंने जी कार्य किये हैं, मुक्ते विश्वास है

कि उनसे उनकी हार्दिकता पूर्णक्षपेण प्रमाणित हो जाती है। उन्होंने विदेशियोंके सन्धिगत श्रिधकारोंको मान लिया, दरवारको कई परम्परागत कुरीतियोंको उठा दिया, जातपाँतका कोई श्रद्धंगा विना लगाये हर जातिके योग्य, वुद्धिमान, विद्यान व समर्थ पुरुषोंको दरवारमें श्रासन दिया, पुरानी राजधानी बदल कर नयी कायम की, श्रीर दाइमियों तथा उनके प्रतिनिधियोंकी परामर्शसभा केगिशो प्रस्थापित की। ये सब काम प्रतिज्ञापञ्चकके पालनस्वरूप ही हुए थे।

श्रीर एक वात। सम्राट्ने जव प्रतिज्ञा या शपथ की तब प्रातिनिधिक धर्मसमा निम्मांण करनेकी उन्होंको इच्छा धी यह समस लेना भी भूल है। सम्राट् उस समय १६ वर्षके एक वालक मात्र थे श्रीर क्योतोको राजमहलमें ही उनके दिन वीतते थे श्र्थांत् प्रतिज्ञा उन्होंने श्रपने मनसे नहीं की, उन्होंने उसका मतलव भी न समसा होगा, केवल 'पुनः स्थापनाः के बुद्धिमान् व चतुर नेताश्रांकी रायपर ही उन्होंने काम किया था।

उस समय उन नेताश्रांके मनमें भी यह वात नहीं श्रायी थी कि सर्वसाधारणके प्रतिनिधियोंकी कोई सभा निम्माण् करनी होगी। "एक वहुसंख्यक सभा या कौन्सिल्" से उनका मतलव समस्त दाइमियों श्रीर उनके प्रतिनिधियोंकी सभासे था। भूतपूर्व शोग्न केकीने ही श्रपने त्यागपत्रमें ' राज्यकी प्रधान वातां श्रीर शासनकी भविष्य नीति निश्चित करनेके हेतु दाइमियोंकी एक कौन्सिल स्थापित करनेकी स्चना दीथी। इसलिये पुनःश्यापनाके नेताश्रोंके लिये यह श्रावश्यक हुश्रा कि वे सम्राट्से उक्त प्रतिक्षा घोषित करनेके

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था ६७

लिये प्रार्थना करें श्रीर जनतापर यह वात प्रकट कर दें कि "एक वहुसंख्यक सभा स्थापित की जायगी श्रौर राज्यकी सद वातेंपर पत्तपातरहित विचार हा चुकनेपर श्रथदा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा"। 'हिरोकू' शब्दका ऋर्थ है 'बहुसंख्यक' और इससे नेताओंका यही अभि-प्राय था कि वे पूर्वीय दाइमियो लाग जो पुनःस्थापनाके चास्तविक श्रमिप्रायपर सन्देह करते थे वे भी समभलें कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायँगे। वस्तुतः प्रतिज्ञानुसार संवत् १६२६ में जो कोगीशो स्थापित हुई, १६२३ में स्थगित हुई श्रीर जो सदस्योंकी रुचि ही उसके काममें न होनेके कारण १६२६ में उठा दी गयी वह दाइमियाँ श्रौर उनके प्रतिनिधियोंकी ही सभा थी। पर यह धर्मपरि-पद याने कानून वनानेवाली सभा नहीं थी, केवल परामर्श देनेवाली सभा थी। इसका कार्य केवल यही था कि राज्य-की प्रधान प्रधान वातींपर अपनी सम्मति प्रकट करे जिससे सरकारको यह माल्म हो जाय कि सर्वसाधारणकी राय क्या है। १२वीं शताब्दोके इंग्लिस्तानमें नार्मन राजाश्रीकी परामर्शसभा भी इस काेगीशोसे श्रधिक प्रभावशाली थी। केंगीशोमें आकर वैठना दाइमियों या उनके प्रतिनिधियोंकी दृष्टिं कोई वड़ा भारी सम्मान नहीं था, विलक्ष वे लाग इससे ्त्रपना ज़ी चुराते थे। इसके सदस्योंका कीगीशोसे धन भी नहीं मिरेता था। जो कुछ हो, जब कीगीशो स्थगित की गयी तव श्रीर जेव विलक्कल उठा दी गयी तव भी किसीने कोई आपत्ति नहीं की।

जय देशके शासकवर्ग दाइमियाँ श्रोर सामुराइयोंकी यह दालत थी तब कौन कह सकता है कि प्रतिक्षात 'बहुसंख्यक सभामें ' सर्वसाधारणका भी अन्तर्भाव होता या यद्यपि यह भी मान लिया कि प्रतिशा प्रकट करनेवालेकी इच्छा थी कि, ' वाद्विवाद करनेवाली एक व्यवस्थापक सभा ' हो। राज्य-प्रवन्धमें लोग भी भाग लेते हैं, इसकी तो कोई कल्पना भी द्रापानका नहीं थी। हाँ, स्थानीय शासकमण्डलमें मुरा या माची यारिखाई अर्थात् आम या नगरपञ्चायतें हुआ करती थीं और वे अभी यत्रतत्र वर्तमान भी हैं, पर उनकी गति कभी उससे आगे नहीं वढ़ी। पुनःस्थापनावाले नेता आरम्भहीसे जातिभेदको समूल नष्ट करना चाहते थे, यह वात ते। अनु-सन्धानसे माल्म हो जाती है, पर इस वातका कोई प्रमाख नहीं मिलता कि वे राज्यशासनमें भी लोगोंको मताधिकार देना चाहते थे।

संवत् १८३० में पहले पहल पुनःस्थापनावाले प्रमुखः नेताओं में प्रातिनिधिक राज्यसङ्घरनकी चर्चा छिड़ो था। उस समय किंदाने जो जापानके एक प्रधान स्वतन्त्रचेता पुरुप थे श्रीर जो हाल में ही युरपकी प्रातिनिधिक संस्था- श्रांको देखकर तथा उनके दर्शनें में प्रभावान्वित हाकर जापान लोट श्राये थे—उन्होंने श्रपने साथियों के नाम एक पत्र प्रकाशित किया श्रार उसमें प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका उप- फम करने के लिये स्चित किया। यहीं से वास्तवमें प्रमुख राजनीतिश जापानियों के मनमें प्रातिनिधिक संस्थाओं के वि- वारों का श्रामन श्रारम हुआ। परन्तु श्रमी ये विचार प्राथमिक श्रवस्थामें वीजरूपही थे। स्वयं किंदोने भो नवीन पद्धतिके प्रवर्तनकी कोई तजवीज नहीं बनायी श्रीर प्रतिनिधिक समाकी स्थापना करने के सम्बन्धमें भी वे चुप रहे। इतना तो उन्होंने श्रवश्य ही कह दिया था कि राज्यके प्रवन्धसे लोगों-

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ६६

केही हिताहितका सम्बन्ध है श्रीर इसिलये शासकोंकी मर्ज़ी-पर हो सब वातेंका निर्ण्य होना ठीक नहीं।

इस प्रकार यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि प्राति-निधिक राज्यसङ्घटनका आ्रान्दोलन सम्राट्के प्रतिकापत्रसे श्रारम्भ नहीं हुश्रा है। श्रीर यह कहना कि सम्राट्के प्रतिहा-पमसे ही प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके आन्दोलनकी उत्पत्ति हुई, विलकुल भूठ श्रौर भ्रमपूर्ण है । इंग्लिस्तानमें माग्नाचार्टा ने ही हाउस आफ कामन्सकी स्थापना की, यह कहना जितना भूठ श्रार जितना सच है उससे श्रधिक भूठ 🖟 श्रीर कम सच यह है कि प्रतिशापत्रसे ही प्रतिनिधितन्त्र राज्यप्रणालोका श्रान्दोलन जापानमं श्रारम्भ हथा। वस्तुतः प्रतिज्ञापत्रका यथार्थं महत्व ते। इस बातमें है कि सर्वसाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका सङ्घटन करने श्रीर पारचात्य सभ्यता ग्रहण कर देशकी खाधीनता अखराड रखने तथा विदेशियोंकी धाकसे उसे स्ततंत्र करनेके लिये देशके नेताओंने दढ़ निश्चयके साथ जो उद्योग आरम्भ किया उसका यह पूर्व ुम्ब्रह्म था । प्रतिक्षापत्रकी दूसरी, चौथी, और पाँचवी प्रतिज्ञासे तो यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है कि उस सम्राट्-एत्रके वनानेवालोंकी वस्तुतः यही इच्छा थी। दूसरी प्रतिका यही है कि राज्यकी शासनसम्बन्धी सब बातें शासक व शासित देानेंके परस्पर सहकारी उद्योगसे की जायँगी। चौथी प्रतिक्षा है कि वे पुराने रिवाज जो विलकुल वाहियात हें एकदम छोड़ दिये जायँगे श्रीर सब काम न्याय श्रीर सचाईसे किये जायँगे। पाँचवीं प्रतिज्ञा यह है कि ज्ञान श्रीर पारिडत्य,

संसारभरमें घूम फिर कर ग्रहण कियाजायगा, श्रीर इस प्रकार साम्राज्यकी नींच सुदृढ़ की जायगी। यह निर्विवाद है कि नग्री सरकार, प्रतिज्ञापत्रके घे। पित होनेके साथहीसे, इन सिद्धान्तोंका पूर्ण पालन करती थी।

जापानी लोग अपनी शान्तिमयी, दीर्घ निद्रासं अभी ही ते। जाग उठे थे ग्रीर ऐसी मीठी नींदके वाद एकाएक शंसारका विशाल चित्रपट सामने श्राजानेसे श्रीर उसमें पाश्चात्य सभ्यता-की ऐहिक सुखसमृद्धि श्रीर प्रगति देखनेसे उनकी श्राँखें चकाचौंध हा गयी। उन्हें जो अपनी ही सभ्यताका बड़ा भारी वमंड था थ्रार विदेशियोंके प्रति जा तीव तिरस्कार था वह सव जाता रहा । जब उन्हें श्रपनी भृल माल्म हुई ते। उतनेही जोरसं उनमें प्रतिकान्ति होने लगो। विदेशो मनुष्यें श्रीर विदेशी वस्तुओंसे कहाँ तो इतनी घुणा थी पर अब उन्हींकी पुजा आरम्भ हा गयी। इसके साथ ही उनमें देशभक्तिका चेतन्य भी था थ्रीर इसी संयुक्त चित्तवृत्तिके कारण वे श्रपने उद्योगोंसे संसारका चिकत करने लगे। उन्होंने त्रंत ही प्रत्येक पाश्चात्य वस्तुका ग्रहण करना या उसकी नकल करना आरम्भ कर दिया क्योंकि वे यह समभते थे कि अगर हम ऐसा न करेंगे ते। हमारा श्रस्तित्व ही मिट जायगा। वे यह नहीं सोचते थे या उन्हें यह सोचनेका समय ही न था कि श्रमुक वस्तु उनकी रहन सहनके लिये उपयोगी है या नहीं अथवा अमुक वस्तुका असली खरूप क्या है। काउराट ( अव मार्फिस ) इनायी महाशय जा मेजीकालके एक वड़े पुरुपार्थी च प्रभावशाली नेता हो गये हैं, उस समय देशको एकदम यूरपके साँचेमें ढाल देनेका पत्त उठाये हुए थे। उनके विषय-में काउएट काकूवा लिखते हैं कि " उनका केवल यही विचार

## संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम ऋवस्था १०१

नहीं था कि राष्ट्रको सब संस्थाएँ, विद्या श्रीर शिक्षा श्रादि सब युरोपीय ढङ्गका हो जाय विक वे यह चाहते थे कि जितने पुराने रीतिरिवाज हैं सबको एक साथ ही तिलाञ्जलि दे दी जाय, श्रर्थात् भोजनमें भातके बदले रोटी खानी चाहिये, लम्बी श्रास्तोनवाले श्रङ्गरखोंके बदले केट पतल् एहनना चाहिये श्रीर धानके खेतोंमें धान न चेक्कर उन्हें भेड़ेंके लिये चरागाह बना देना चाहिये। १ "श्रध्यापक राइन भी कहते हैं कि संवत् १६३? में मैंने श्रपने एक परिचित बुद्ध सामुराईसे इस बातपर श्राक्ष्य प्रकट किया कि न्यूयार्कका एक जर्मन हज्जाम यहाँ श्राकर इतनी तरकी करले कि फारमोसाकी मुहीमी फ़ौजका सर्जनजनरल बन जाय श्रीर उसे ५०० डालर (१५०० रुपये) मासिक वेतन मिले। यह सुनकर सामुराईने कहा कि, "नीली श्राँख श्रीर लाल वाल-

१. 'योकोहामा निकन शिम्बन' नामक तत्कालीन समाचारपत्रने जापानियोंकी परिवर्तित चित्तवृत्तिका एक श्रवसरपर वडा मज़ेदार श्रीर व्यङ्कपूर्ण वर्णन किया है। लाइं चेम्बरलेन ( श्रर्थात जापानदरवारके एक प्रधान पुरुष ) त्रीहारा जब योकोहामासे तोकिश्रो लौटे, उस समयका यह वर्णन है। जापानियों में यह रिवाज था कि जब दरवारके कोई हाकिम सड-कसे गुज़रते तो घरोंके दरवाज़े बन्द कर दिये जाते थे श्रीर खिड़िकयांपर परदे लटका दिये जाते जिसमें ऐसान हा कि भरोखेमेंसे कोई भांके और हुजू-रका श्रपमान है। अस्तु, सम्पादकने लाई चैम्बरलेनकी सवारोका येा वर्णन किया है, " लार्ड चैम्बरलेन कल याकोहामासे श्रोहारा लीटे। मार्गमें उनके सम्मानार्ध्रीयरोंके दरवाज़े वन्द थे, सवारीके सामने सब लाग घुटनेांके बल भ्कतर खड़े हुए थे। श्रीर हमारे विदेशो भाई क्या करते थे १ वे घोड़ेांपर सवार थे श्रीर उद्दर्ध भावसे लाई चैम्बरलैनकी श्रीर इष्टि डाल रहे थे। परन्तु श्रारचयं है, इसपर किसीने चूँ तक नहीं किया। युद्ध ही वेर्षेमि इतना भाकाश-पातालका अन्तर । मनमन नी जातानी नही शाँग्रेतासे सर्यतांकी **BVCL** 10276 16 श्रीर जा रहे हैं ! '

> 952.03 O1√(H)

## १०२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

चालाँकी इतनी इञ्ज़त हमारे देशमें कभी नहीं थी जैसी कि श्राजकल है।"

पाश्चात्य देशींकी सामाजिक व राजनीतिक संस्थाश्रामं श्रीर शोगृनशासनकालकी जापानी संस्थाश्रामं कितना वड़ा श्रन्तर था यह बहुतसे नेता श्रपनी श्रांखोंसे देख चुके थे। ताल्लुकेदारोंका श्रियकारीवर्गगत राज्य, उस राज्यके सामाजिक प्रतिवन्ध व पृथकरण, स्वाधीनताके मार्गमं उसकी हुर्गम वाधाएँ, उसके विशेष प्रियपानोंकी सुखसमृद्धि, उसके दरवारी कायदोंका सिलसिला, उसकी शान श्रीर टाटवाट इत्यादि—एक श्रीर तो उन्होंने यह सब देखा था श्रीर दूसरी श्रीर २०वीं विक्रमीय शताब्दीके श्रारम्भमं यूरप व श्रमरीकाके राज्यसङ्घटन सम्बन्धो सुधार व प्रजासत्तात्मक राज्यकी चढ़ी हुई कलाका प्रकाश भी देखा था। वहाँसे वं वेन्धम व मिलके श्रमुयायियोंसे, स्वयं स्पेन्सरसे तथा

१. विक्रमीय सबत् १८०६ के लगभग इंग्लिस्तानमें बेन्थमका जनम दुःखा। इसने उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखकर चड़ा नाम पाया। इसे एकान्तवास चुःत प्रिय था। राजनीति श्रीर धर्मशाल इसके प्रिय श्रीर प्रधान विषय धे इसको 'ढपयोगिता-तत्व' नामक ग्रन्थ दुःत प्रसिद्ध है। कान्न, नीतिशासन शासकवर्ग श्रादिके सम्बन्धमें इसने बड़े प्रमावशाली ग्रन्थ लिखे हैं। संबद्ध स्टूट में इसकी मृत्यु हुई।

२. जान स्टुम्रट मिलने संबद १६६३ में जनम लिया। यह तत्ववेता था। इस ने कई प्रनथ लिखे हैं जिनमेंने मुख्य मुख्य ये हैं—म्रथंशास्त्र म्रिनियत मरनें। निवन्य, तर्कशास्त्रपदित. म्रथंशास्त्र, स्वाधीनता, पालेंमेंटके सुभार-सम्बन्धी विचार, मातिनिधिक राज्यमणालो, सिवेंकी परतन्त्रता श्रीर हैंनि-लूनके तत्वशास्त्रकी परीचा तथा उपयोगितातत्व। मिलका सुवारवाद वड़ां प्रसर था। उसकी उत्तियें श्रीर युक्तियों की काटना सहज काम नहीं था। श्रमतो जिन सुधारोंके करऐका सरलप किया है किया वे मायः सब हो

#### संघटन सम्बन्धी उचोगकी प्रथम अवस्था १०३

कसोके शिष्यों से उदार राजनीतिके तत्व, व्यक्तिसातंत्रय श्रीर समाजसत्तावादके वड़े वड़े सिद्धान्त श्रमी सुनकर श्राये थे। इसके श्रतिरिक्त, कुछुको छोड़ कर वाकी सभी नौजवान थे, श्रीर श्रपनी योग्यता, चरित्र व जानकारीके वलसे ये छोटे जातिके सामुराई लोग सरकारके दरवारमें यहुत श्रागे वढ़ गये थे। उदार सिद्धान्तों श्रीर करंपनाश्रोंकी श्रीर उनका भुकना सामा-विक था।

श्रव ते। जियों की स्वाधीनताका प्रयल सकल हे। गया है। इंगलिस्तान की पाल मेंटमें जिया वोट या मत दे सकतो हैं। मिल जियोंकी स्वाधीनताका चड़ा भारी पत्त्वातो था। इसकी बुद्धि पखर श्रीर प्रकृति शान्त थी। वचपनहीसे इसे विचार श्रीर श्रमुसन्थान करनेका श्रम्यास था। जेम्स मिलने ('टटिश हिन्दुस्थानका इतिहास' के लेखक ) ने श्रपने पुत्रकेवारे में कहा था कि (जान-स्टुश्रट) मिल ' चालक ते। कभी था ही नहीं।" संवत् १६३० में मिलका देहावसान हुआ।

३. इंगलिस्तान के ढावीं नामक शहरमें संवत् १८०७ में हवेंट स्पेन्सरका जन्म हुआ। छे।टी ही उम्र में उसे विज्ञानका चसका लग गया था। वह दूर दूरतक पूपने निकल जाया करता था और तरह तरह के कीड़े मकोड़े और पीये लाकर घरपर जमा करता था। स्पेन्सर के कई वर्ष कीटपत झों व पीयों में होने वाले क्यान्तर देखने में ही चीत गये। इसके उपरान्त उसने गिएतशास्त्र, स्न राग्न छोर चित्रविद्याका भी श्रच्छा श्रम्यास कर लिया। १७ वर्षकी एक्सें रेले के कारखाने में यह इन्जीनियर हुआ। यह काम उसने शाठ वर्ष तक किया। यह सब करते हुए वह समाजशास्त्र व राजनीतिशास्त्रका भी परी- एस करता गई। संवत् १८६६ में इसने 'राज्यका वास्तविक श्रिपकार' नामक लेखमालिका शुरू की। इसिक वाद वह 'इकानामिस्ट' पत्रका सहकारी सम्पा- एक हुआ। उसकी विचारपरम्परा और तर्कपद्वति देखकर बड़े वड़े विद्वान श्राश्य करने लगे। डारविनने श्रपनी 'प्राणियोंको उत्पत्ति (श्रीरिजिन श्राफ स्पीशीज़) नामक पुस्तकमें जो सिद्धान्त वांथे हैं उन्हें स्पेन्सरने पहिलेही से

#### १०४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

जय खार्थानता, समता श्रार एकता (विश्वयन्धुत्व) श्रार मनुष्यके जन्मसिद्ध श्रधिकारोंका सिद्धांत उनके सम्मुख उपस्थित हुश्रा तव तो उनकी बुद्धि ही चकरा गयी। इन नवीन विचारोंका उनके मनपर कैसा परिणाम हुश्रा श्रार कैसे वे उन सिद्धांतोंका शीव्रतासे कार्यमें परिणत करने लगे यह भो एक बड़े कौतुकका विषय है। एता श्रर्थात् श्रन्त्यज

निधित कर लिया था श्रीर डारविनने इस वातको स्वीकार भी किया है। दारविनकी पुस्तकके निकलनेके कुछ वर्ष वाद स्पेन्सरका " मानसशाखके मुलतत्व"नामक प्रनथ प्रकाशित हुन्ना। इस प्रनथने स्पेन्सरका नाम दिग्दि-गन्तरमं फैला दिया। संबद १६१७ में उसने संवागात्मक तत्वज्ञानपद्धित (सिस्टेम श्राफ सिंधेटिक फिलासफी) नामक ग्रन्थ लिखना श्रारम्भ किया। इस ग्रन्थको सम्पूर्णं करनेमें छत्तीस वर्ष लगे। इस ग्रन्थमें उत्क्रान्तितत्वके श्राधारपर संसारके समस्त दश्यादश्यको उत्पत्ति लगायी गयी है। इस ग्रन्थमे ही स्पेन्सरका नाम श्रमर हो गया। इस ग्रनथके श्रतिरिक्त 'समाजशासका श्रमुसन्धान', 'शिषा', श्रादि कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं। 'शिष्ठा' का ते। बहुत ही प्रचार हुआ है। यूरप श्रीर एशियाकी श्रनेक भाषाश्रीमें इसका श्रनुवाद हुआ है। इसका हिन्दी श्रनुवाद भी है। चुका है। स्पेन्सर सचमुच ही श्रलोकिक पुरुप था। जनमभर उसने निस्प्रहताके साथ केवल लोकाप-कारके लिये प्रनथरचना की। प्रनथरचनासे उसे धन नहीं मिला, बक्कि वारंवार घाटा ही वटाना पड़ा । पर वह धनके लिये लिखता ही कव था ? वसकी इस कार्यमें वहत घाटा होता देख लोगोंने उसे धनकी सहायता देनी चाही। हज़ारों रुपये उसके पास श्राये पर उसने स्वीकार नहीं किया । ८४ वर्षकी उम्रमें, संवत १६६० में इसने मत्येलाककी यात्रा समाप्त की । मृत्युके पूर्व उसने लिख रखा था कि मरनेपर मेरा शरीर जलाया जाय. गाड़ा न जाय। तदनुसार उसके रावकी दहनकिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गयी। हर्वर्ट स्पेन्सर जापानियोंका वड़ा मित्र था। जापानी उसे गुरुवद मानते थे। स्पेन्सरकी सत्यके बाद, जापाको लिखी हुई उसकी एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है। उसमें

### संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०५

जातियों के वंधन तो इं डालने के लिये, सव जातियों में परस्पर विवाह खोल देने के लिये, शोगून शासनपद्धति उठा देने-के लिये, सामुराइयों का दें। शस्त्र धारण करने का प्राणाधिक श्रिधकारको हटा देने के लिये. हाराकिरों अर्थात् श्रात्म-हत्या तथा साहय प्राप्त करने के सम्बन्ध के श्रात्याचारकी

उसने जापानियोंको उपदेश दिया है कि "यदि तुम श्रपना भला चाहते हो तो प्रपदालोंसे दूर ही रहे। श्रीर प्रपकी श्रियोंसे विवाह करके श्रपनी जातीयताको बरबाद न करे। । नहीं तो किसी दिन तुम श्रपना स्वात्व खो बैठोगे।"

थ. जीन जैक्स रूसे। संवद १७६६ में पैदा हुआ । यह एक घड़ीसाज़का जडका था। वचपनसे ही दुनियासे नाराज़ हो गया था। इसने अपने 'कन-फेरान्स' नामक ग्रन्थमें श्रपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जा कुछ दुःखदारिय है श्रीर दुराचार है उसका कारण सम्पताकी छिद है। रूसोका कहना था कि मनुष्य सुखी श्रीर सन्तुष्ट श्रपनी नैसर्गिक श्रवस्थामें ही रह सकता है अर्थाद जब कि सम्यता,शिका और रीतिनीतिकी श्टंखला-श्रोंसे वह मुक्त होता है। स्रतएव श्रशिक्ति स्रोर स्रनजान जंगली मनुष्य सुखी श्रीर सन्तुष्ट होता है। सम्पताकी मात्रा ज्येां ज्येां बढ़ती है त्येां त्येां वासनाएँ बढ़ती जाती हैं जो कभी पूरी नहीं हाती अर्थांत सम्यता असन्तेाप-की जड़ है। रूसोका यही मृल सिद्धान्त है। धर्मसम्प्रदायोंका भी यह विरोधी था, श्रीरं देा पुस्तकं लिखकर इसने यह विरोध प्रकट किया जिससे इसे निर्वासनका दरुड मिला था। 'से।शल कर्ण्ट्राट्' नामक गन्थमें रूसोने लिखा है कि, सब मनुष्य बराबर हैं इसलिये राज्यमणाली भी प्रजासत्तात्मक होनी चाहिये। रूसोके ग्रन्थ हृदयको स्पर्श करनेवाले हैं क्योंकि हृदयसे ही वे निकले हुए हैं । जहां जहां काले पानोको सजा पाकर रूसे। गया,ले।गांने उसे देवता मान कर उसके उपदेश सुने । संबद् १८३४ में रूसोका देहावसान हुआ ।

#### १०६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

प्रथा मेट देनेके लिये, ईसाई धर्मके विरुद्ध सरकारी श्राक्षा रह<sup>8</sup> फरने श्रीर सरकारी कचहिरयों में रिववारकी छुट्टीका दिन नियत करनेके लिये कैसी फुरतीसे एकके वाद एक सब कानृन यन गये। इन सब बातांसे यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह सब नबीन सिद्धान्तों की शिक्षाका परिणाम था।

१६३१ श्रीत १६४६ इन दे संवत्सरों के मध्यकाल में जापान में उदारमतके प्रचारकी हद हा गयी। व्यक्तिखातंत्र्य, श्रिधिकाधिक सुखवाद, समाजखातंत्र्य तथा ऐसे ही सिद्धांनों के श्रपरिपक विचार सर्वत्र फेल रहे थे। ताकायामा कहते हैं कि "पुनःस्थापनासे लेकर संवत् १६४६ तक जापान में पश्चिमीपन,

१. विक्रमीय सवत १६०० के लगभग कुछ डचयात्री भृलते भटकते जापानमें आ पहुंचे। उनसे ही यूरपवालोंको जापानका हाल मालूम हुआ। तबसे यूरपके पादरी जापानमें जाने लगे। श्रारम्भमें जापानपर इनका प्रभाव स्तृत्र पड़ा। पर जब इन्होंने श्रनधिकारचर्चा शुरू की श्रोर श्रपने व्यवहारों- से जापानियोंके मनमें यह सन्देह उत्पन्न कर दिया कि ये लोग जापानकी स्वाधीनता छीननेका जाल विद्या रहे हैं तब जापानियोंने इनका श्राना एक दम पन्द कर दिया। संवत् १८६५ में ईसाइयोंके विरुद्ध यह श्राज्ञापत्र निक्चा—

" ईसाई धर्मका प्रचार रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि सरकारका ईसाइयोका पूरा पूरा पता मिले। पता देनेवालोंका इस प्रकार इनाम दिया जायगा—

बड़े पादरीका पता देनेवालेका ४००) छोटे "" १००)

किसी ईसाईका दिखलानेका ३००) " इत्यादि

श्रन्तमें यह भी लिखा था कि "जो कोई किसी ईसाईको छिपा रखेगा श्रीर यह भेद खुल जायगा तो गांवके नंबरदार तथा छिपानेवालेके पांच रिश्तेदारों या मित्रोंको दण्ड दिया जायगा।"

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०७

श्रीर यूरोपीय विचारोंका ही स्रोत वह रहा था; विदेशी वस्तु-श्रोंकी नकल करना श्रीर विदेशियोंकी पूजा करना यही चाल हा रही थी "। पाटशालाश्रांमें, समामग्डपामें, समाजांमें श्रीर समाचारपत्रीमें 'उदारमत ' की ही चर्चा थी श्रीर इस तरह उसकी शिचा दी जा रही थी मानो वह कोई दैवी सन्देश था। कुछ लोकनेता तो वडे उत्साहसे समाजसम्बन्धी ऐसे ऐसे 'सिद्धांतोंका प्रतिपादन करने लगे थे जो वास्तवमें जापानी समाजकी प्रकृतिके लिये पश्यकर नहीं थे। ग्रंथोंमें, पुस्तकों-में श्रीर जहाँ तहाँ वस जदारमतेंका वड़े जार शोरसे प्रति-:पादन है। रहा था। उस समयके एक वडे भारी लोकशिवक महाशय फुकुज़ावाने 'गाकूमों ना खुसुमो ' नामकी एक पुस्तक लिखी जिसका खुव प्रचार हुआ। इस पुस्तकमें एक जगह श्राप लिखते हैं कि "प्रकृतिने सव मनुष्योंकी एकसा 'यनाया है। श्रीर जन्मसे कोई किसीसे छोटा या बड़ा नहीं होता...इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यको निम्मीण करनेमें अकृतिका यह उद्देश्य श्रीर इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य श्रपनी ·श्रावश्यकताके श्रनुसार संसारकी प्रत्येक वस्तुका वे रोकटोक उपयोग करनेका पूरा अवसर पावे, जिसमें यह सुख, खातंत्र्य श्रौर स्वच्छन्दताके साथ रहे श्रीर किसीके श्रधिकारोंमें हस्तचेप -न करे। सरकारका यह काम है कि वह कानूनके वलसे भलेकी रक्ता करे श्रीर दुरेकी दवा है। यह काम करने के लिये रुपया चाहिये पर उसकं पास न रुपया है श्रीर न श्रन्न ही, इनिलये लोग यह समभा कर कि सरकार अपना काम ठीक तरहसे कर ∙रही है वार्षिक कर देते हैं। "काउएट दिनागाकद्वारा स्थापित रिस्शिशा नामक पाठशालाके पंचांगमें यह वात लिखी हैं, कि

"हम तीन करे। इं जापानी भाइयोंकी कुछ अधिकार प्राप्त हैं श्रीर वे सबके बरावर हैं। उन्हींमें अपने जीवन श्रीर स्वातंत्र्यका आनन्द लेने तथा उसकी रचा करनेका, जायदाद हासिल करने श्रीर रखनेका तथा जोवननिर्वाहका साधन करने श्रीर सुखका उपाय करनेका अधिकार हम लोगोंको है। मनुष्यमाव-के ये प्रकृतिदत्त अधिकार हैं श्रीर इसलिये इन्हें कोई मनुष्य किसी बलसे छोन नहीं सकता। "यही बात एक राजकीय दलके कार्यक्रममें भो मिलती है। एइकाक्क-कोते। (देशभक्त बल) नामक समाजकी प्रतिज्ञा इस प्रकार है, कि "हम लोग इस बातको मानते हैं कि सरकारमात्र लोगोंके लिये ही स्थापित की जाती है। हम लोगोंके अधिकारोंकी रचा करना ही हमारे दलका उद्देश्य है जिसमें व्यक्तिमात्रके व समाजके स्तत्रता की मर्यादा भंग न हो। "

परंतु ख्रारम्भमं लाग इस नवीन राजनीतिक शिलापर कुछ ध्यान नहीं देते थे। एक ता स्वाधीनता ख्रीर समताका स्दम सिद्धांत उनकी समभाहीमं न श्राता था। दूसरे वे अपनी हालतसे संतुष्ट थे। तीसरे सरकारी श्रिधिकारियोंसे वे बहुत ही दवते थे। लागोंकी यह पाएचात्य विचारोंकी उपेला देखकर फुछज़ावा श्रमसन्न हुए और उन्होंने कहा कि "हमारे देशके लागोंमें कुछ भी पराक्रम नहीं है। निरे श्रजागलस्तन हैं, माना देश सरकारही के लिये बचा हुआ है, श्रीर सरकार ही सब कुछ हैं। यह सब निश्चय ही ऐसे सामाजिक श्राचारोंका परिणाम है जो सहस्रों वपोंसे चले श्राते हैं। हमारे देशमें लोग सरकारके पीछे पीछे चलते हैं और सरकार लोगोंके हर काममें, सेनिकप्रवन्ध, कलाकीशल, शिला, साहित्यसे लेकर व्यवस्थाय वाणिज्यतकमें दखल देती हैं।"

# संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था १०६

यदि पुनःस्णापनावाले नेताओं में परस्पर भयंकर विवाद न उठता और उनमें फूट होकर घरके लेग घर और वाहरके बाहर न हो जाते तो प्रातिनिधिक राज्यप्रणालीका आन्दोलन बहुत कालके लिये रुकही जाता।

पुनःस्थापनाके उपरान्त राज्यके सूत्र जिन लोगोंके हाथमें आगये थे उनम दी प्रकारके पुरुष थे। एक थे मुल्की, और दूसरे फौजी । पहलेके विचार पुरानी काइकाकुता (विदेशियोंके लिये देशद्वार उन्मुक्तकरनेवाले) दलके थे, और दूसरे जोहता दलके थे अर्थात् विदेश सम्पर्क विरोधी। पहले दलमें विचारवान और कार्यकुशल लोग थे, और दूसरेमें स्तब्ध और अभिमानी । राज्यप्रवन्धके सम्बन्धमें पहले द्ल-के लोग देशकी दुर्वलताकी खूब समझते थे और सबसे पहले श्रपने घरका सुधार चाहते थे, फिर वाहरवालोंका इलाज। दूसरे दलवाले जा थे वे राष्ट्रके गौरव और प्रतिष्ठाः पर मरते थे और कहते थे कि विदेशियोंकी ख़्य ठिकाने ले श्राना चाहिये। इस प्रकार रुचि, विचार श्रीर काममें इतना भेद होनेपर भी कर्तव्यपालनके उच्च विचारसे सब दल पुनःस्थापनाके समय एक हो गये थे श्रीर महाराजके प्रत्यच शासनके श्रधीन होकर राष्ट्रीय एकीकरण श्रीर पुनर-त्थानके कार्यमें लग गये थे।

परन्तु पुनःस्थापनाका कार्य हो जुकनेपर फिर मतः मेदने उग्र कप धारण कर लिया। संवत् १६२५ में कोरियाने जापानके साथ परम्परागत सम्बन्ध वनाये रखनेसे इन्कार कर दिया और १६२६ में यह मामला बहुतही वढ़ गया। तब सायगो, गोतो, इतागाकी, श्रोक्मा, श्रोकी ग्रादि लोगोंने दरवारमें वैठ कर यह निश्चय किया कि यह मामला बिना

युद्धके ठीक न होगा। प्रधान मन्त्री प्रिन्स सांजोकी भी यह वात मंजूर हुई परन्तु साथ हो उन्होंने यह भी कहा कि प्रिन्स इवाकुराके श्रानेपर इस वातका फ़ैसला होगा। ये यूरप श्रीर श्रमरीकासे उसी समय घर वापस लौटे श्रा रहे थे।

सितम्बरमें प्रिन्स इवाक्तरा श्रौर उनके साथी श्रोक्तवो, किंदा श्रीर इते। लगभग २ वर्ष वाहर रह कर जापान श्रा पहुँचे। वे युरप श्रीर श्रमरीका इसलिये भेजे गये थे कि सं० १६२६ में जिन सन्धियोंका समय समाप्त होता था उनकी पुनरावृत्ति करा लैं। पर पाश्चात्य देशोंकी सामाजिक श्रीर राजनीतिक श्रवस्था देखकर सन्धिका र संशोधन कराना उन्होंने श्रसंभव समभा। पर वे पाश्चात्य देशोंकी प्रगतिके बढ़े रह संस्कार लेकर घर श्राये। र श्रीर जय उन्हें केरियासे युद्ध करनेका

१. जापानके साथ विदेशोंको जो व्यापार-सन्धियां थीं वे जापानके श्रिये श्रपमानजनक श्रीर हानिकारक थीं। उन सन्धियोंके श्रनुसार सन्धि-नगरोंमें चसनेवाले विदेशी ध्यापारी जापानी न्यायालयसे सर्वथा स्वतन्त्र भे क्योंकि विदेशियोंके जुमँका विचार विदेशी हो करते थे जापानको जापान-में हो यह इक नहीं था। दूसरी बात इस सन्धिमें यह थी कि जापानी सरकार ग्रपने ही देशमें श्रानेवाले मालपर सैकड़ा ४ ६० से श्रिधिक कर नहीं लगा सकती थी। जिस समय जापानके प्रतिनिधि युर्प गये थे और उन्होंने सन्यिमस्ताव किया था उस समयकी हालत ऐसी ही थी श्रीर उन्हें यही जवाव मिला था कि जापान शर्भा इस याग्य नहीं है कि सन्धि-सुधार कर विदेशि-योंके जान श्रीर मालकी रचाका भार उसंपर रखा जा सके। परन्तु श्रय वह बात नहीं है। युरपनिवासियों श्रीर जापानियोंका न्याय इस समय जापानी जज दी करते हैं। जापानमें संसारसे श्रानेवाले मालपर जापान श्रव मन माना कर लगा सकता है। परन्तु जिस समयका वर्णन जपर श्रामा है उस समय जापान यूरपवालोंकी दृष्टिमें श्रसम्य था।

२. पाशात्योंके दरवारी कायदे इवाकुराकी कहांतक ज्ञात थे इसके

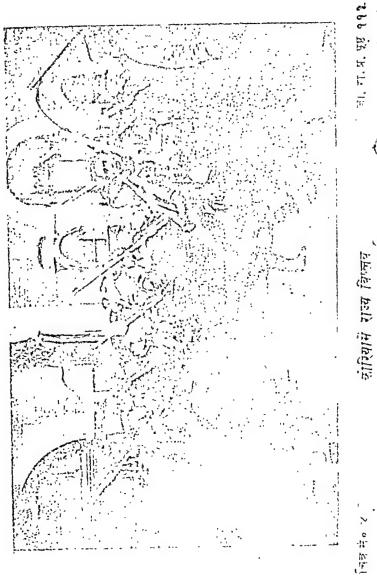

#### 🏸 संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १११

। नश्चय सुनाया गया तो उन्होंने इसका एकदम विरोध करना श्चारम्भ किया। उन्होंने कहा कि श्रभी जापानकी उतनी श्रच्छी दशा नहीं है जैसी कि पाश्चात्य देशोंको श्रीर इसलिये कोरियाकी दगड देने वाहर जानेके बदले घरका सुधार करनाही श्रधिक श्रावश्यक है। १

सायगा श्रौर सायोजीमा युद्धवादी पत्तके नेता थे श्रौर उनका यह कहना था कि सशस्त्र सैन्यवलपरही सिश्चेप-कर देशकी शिक्ष निर्मर करती है, श्रौर इसिलये यि श्रन्यान्य सुधारोंके साथ साथ ही सैन्यवलकी भी बृद्धि न होती जायगी तो राष्ट्रकी मर्यादा कैसे रहेगी। वे कहते थे कि कोरियासे युद्ध करना श्रावश्यक हैं। एक तो कोरियाका दएड देनेके लिये श्रौर दूसरे राष्ट्रकी ज्ञातवृत्तिकों जगानेके लिये। इसपर घोर वाद्विवाद हुआ, यहाँतक कि कई दिन श्रौर कई रात यह होता ही रहा।

सम्बन्धमें एक वड़ी विचित्र बात कही जाती है। जब इवाकुरा वाशिंगटन पहुँ चे श्रीर वहाँ के स्टेट सेक्रेटरीसं वातचीत शुरू हुई तो इनसे जापान-महा-राजके हस्ताचरकी सनद मांगी गयी। तब इवाकुराका यह मालूम हुशा कि विदेशमें श्रपनी सरकारका प्रतिनिधित्व करनेके लिये सनदकी भी ज़रूरत पड़ती है श्रीर तब वहाँ सं उन्होंने श्रोकुबो श्रीर इतोका सनद लाने के लिये जापान भेजा।

१. पूर्वी श्रीर पिधमी. दोनों देशोंका इन दो दलोंको जो परस्पर श्रल्पा-धिक ज्ञान था उसे यदि हम ध्यानमें रखें तो इनके मतभेदका कारण भी हमें ठीक ठीक माल्म हो, जायगा। शान्तिवादी जो लोग थे वे श्रभी यूरपकी कलाटिद देलकर श्राये थे श्रीर उसके साथ जापानकी तुलना कर रहे थे; श्रीर जो लोग युद्धकी पुकार मचा रहे थे वे श्रित प्वींय देशोंकी श्रवस्था बहुत श्रच्छी तरहसे समभते थे श्रीर जापानकी मर्यादाके सम्बन्धमें उनकी कुछ द्सरी ही राय थी।

# ११२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

श्रन्तमं जव शान्तिवादियांने युद्ध न करना ही निश्चित किया तब सायगो, सोयीजोमा, गोतो, इतागाकी और येते। श्रादि लोगांने तुरन्तही इस्तीफा दे दिया और वे घर वेंठ रहे। वे जानते थे कि लोकमत हमारे श्रमुक्ल है क्योंकि बहुतसे सामु-राई ताल्लुकेंदारशासनपद्धतिके उठ जानेसे देशमं नित्य जो नवीन राजनीतिक, श्रार्थिक च सामाजिक परिर्वतन हो रहे थे उनके श्रमुक्ल श्रपने जीवनका न चना सकनेके कारण बहुत श्रसन्तुष्ट हो गये थे श्रीर कोरियापर युद्ध करनेकी पुकार मचा रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग यहाँतक श्रागे वढ़े कि खुल्लमखुल्ला सरकारी श्रमसरापर श्राचेप करने लगे कि ये लोग किसो-की कुछ सुनत नहीं, मनमाना काम करते हैं।

संवत् १६३१ में (माघ मासके श्रारंभमें) सोयीजीमा, गोतो, दतागाकी, येतो, युरी, कोमुरो, श्रोकामोतो, फुरुसावा श्रीर मित्तुश्रोका, इतने लोगोंने मिलकर सरकारके पास एक श्रावेदनपत्र भेजा। इसमें सरकारसे यह कहा गया था कि राजकम्मेचारी मनमानी कार्य्यवाही कर रहे हैं, इसलिये श्रावश्यक हैं कि एक प्रतिनिधिसमा स्थापित की जाय। इस प्रकार पुनःस्थापनावाले दलपितयोंमें फूट हा जाना एक ऐसा श्रवसर था जिसने जापानमें सङ्घटनात्मक राज्य-प्रणालीकी प्रस्थापनाका स्त्रपात कर दिया। उसी श्रावेदन-पत्रका एक श्रंश इस प्रकार है—

"श्राजकल जिस ढङ्गसे शासनकार्य हो रहा है उसे देखकर हम लोगोंको यह विश्वास हो गया है कि इस समय शासनसत्ता न तो सम्राट्के हाथमें है श्रीर न लोगोंके ही, विक सब स्त्र कर्मचारियोंने श्रपने हाथमें ले लिये हैं। यह सच है कि राजकर्मचारी जान व्रूक्तकर सम्राट्की

#### संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था ११३

श्रवज्ञा नहीं करते श्रीर न प्रजापालनकी उपेना करते हैं। पर धोरे धोरे सम्राट्का महत्त्व कम होरहा है श्रीर लोगीं-की कानूनके बार वार रहोवदल होने श्रीर श्रवुचित पारितो-षिक तथा दरडसे कप्ट हो रहे हैं। लोगोंकी राय कभी सुनी 🔈 नहीं जाती और उनके कप्रोंका हाल जिस मार्गसे मालम हो सकता है वह मार्ग भो वन्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट मकट है और इसे एक छोटा वालक भी समभ सकता है कि ऐसी अवस्थामें सुख और शान्तिका होना असम्भव है। यदि इन बुराइयोंकी जड़ न उखाड़ डाली जायगी तो इसमें राज्य-की वर्बादीका अन्देशा है। इसलिये केवल देशहितके विचार-से हम लोग बहुत सोच समभ कर यह प्रस्ताव करनेका साहस करते हैं कि राज्यकी सब वातींपर सार्वजितक वादविवाद होनेका प्रयन्ध करनेसे ही इस दुरवस्थाका श्रतिकार हो सकता है। यह कार्य एक श्रतिनिधि-सभा स्थापित करने से हो हो सकता है। राजकर्मचारियों के अधिकारों को मर्यादित करके ही लोग अपने अधिकारोंकी रत्ता कर सकते श्रीर सुखसे रह सकते हैं। हम लोग साहसपूर्वक कहते हैं कि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो लोग राजाको कर ्रु देते हैं, राज्यशासनमें राय देनेका भी उनको श्रक्षिकार है <sup>१</sup>।

१. श्रावेदनपत्रके लेखकोंका यह कहना कदापि नहीं था कि जापानियोंने "दिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं दिया जायगा।" इस सिद्धान्तको माना है। श्रारम्भिक परिच्छेदोंमें ही यह दिखलाया जा चुका है कि जापानियोंका ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं था। इससे पाठकोंको यह मालून होगा कि पाश्चात्य देशोंमें जो राजनीतिक सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे उन्हें जापानी श्रनादि सत्य मान लेते थे। पाश्चात्य कल्पनाश्रोंसे ये लोग इतने मुग्थ हो गये थे।

## १९४ 🔧 जापानकी राजनीतिक प्रगति

एम समभते हैं कि राजकर्मचारी भी इस सिद्धान्तके विरुद्ध न होंगे। जो लोग प्रातिनिधिक शासनप्रणालीका विरोध कर रहे हैं वे यह कह सकते हैं कि अभी यह देश प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके योग्य नहीं हुआ है क्योंकि लोगोंमें न उतना शिक्ता है न उतनी समभ है। परन्तु हम लोगोंका यह फहना है कि यदि वास्तवमें लोग अशिक्तित और नासमभ हैं जैसा कि कहा जाता है, तो प्रातिनिधिकशासनपद्धतिही उनकी शिका और उनकी वुद्धि के विकासका बड़ाही अच्छा साधन हैं। "

इस आवेदनपत्रको पढ़कर राजकाज देखनेवाल राजनीतियोंको तो व जाही आर्चर्य हुआ होगा। आवेदनकारियोंमें अधिक संख्या उन्हीं लोगोंकी थी जो भीतरी सुधार
और सार्वजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिष्ठा और गौरवको
ही अधिक महत्त्व देते थे। वड़े वड़े लोगोंने जब उनकी नीति
नहीं चलने दी जिस नीतिको कि वह बहुत आवश्यक समभते
थे, तब उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें बड़ी
धशान्ति फेली। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी माल्म था कि
कोरियासे युद्ध छेड़नेकी बात सबको विशेषतः असन्तुष्ट
लामुराइयोंको प्रिय है। वास्तवमें यह जो आवेदनपत्र
भेजा गया था वह उनके भड़क उठनेका ही परिणाम था
और सरकारको दिक करनेके लिये ही वह भेजा गया था।

जो हो, इस नवीन राजनीतिक श्रान्दोलनके लिये यह अवसर यहुत ही उपयुक्त था। एक तो कोरियाके सम्बन्धमं लोगोंकी युद्ध करनेकी ही वड़ी प्रवल इच्छा हो रही थी अवतक नवीन शासक-मएडलके नेताश्रोमं ऐसा विवाद कभी नहीं उठा था। इससे दरवारमें एकाएक फूट हो जाने-

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११५

संबड़ी हलचल मच गयी और जो लोग दरवार छोड़कर चले आये थे उन्हींपर लोगोंका ध्यान जमने लगा। दूसरी वात यह कि इस समय राजकाज संभालनेवालों में मुिखया इवाकुरा, आंकुवो, किदो और इतो ये ही लोग थे जो अभी यूरप देखकर आये थे और जिनके दिलोंपर वहाँकी राजनीतिक संस्थाओं के संस्कार जम गये थे। अपने देशमें प्रातिनिधिक संस्थाओं के स्थापित करनेके सम्बन्धमें वे इतने आगे नहीं बढ़े थे पर सबसे पहले इन्हीं लोगोंने पाश्चात्य संस्थाओं के ढक्षपर अपने देशकी शासनपद्धतिको बनानेका विचार किया था।

श्रतएव साईन (धर्म विभाग) ने सरकारकी श्रारसे इस श्रावेदनपत्रका जो उत्तर दिया वह वहुतही स्नेह श्रीर एंक्यका सूचक था। र उसमें यह स्वीकार किया गया था कि श्रावेदनपत्रमें जो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं वे बहुतही श्रव्हें हैं, इसलिये उस पत्रकी सूचनाएँ सीइत करके सीईन (दरवार) की सेवामें भेजो जायँगी। श्रभ्यान्तरिक विभागसे सम्मति लो जायगी, श्रीर जब प्रान्तीय शासकोंकी परिषद्— ऐसी एक परिपद् उस समय स्थापित की जाने की वात चल रही थी—स्थापित हो जावेगी तय निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपर विचार किया जायगा।

इसके उपरान्त इस श्रावेदनपत्रका लोगोंने जो खागत किया वह तो बहुतही उत्साहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले जितने प्रधान लोग थे, सबके सब इस प्रश्नपर विचार करने

१ जापानका शासन तीन विभागोंमें विभक्त था, (१) सोईन याने महाराजका दरवार, (२) साईन याने धर्म विभाग, श्रीर (३) जईन याने शासकमण्डल।

श्चीर इसके पत्तमें या विपत्तमें निश्चय करने लगे। सब समा-चारपत्र सम्पादक जिन्हें उस समय लिखने श्चौर टीकाटिप्पणी करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता थी, बड़े उत्साहसे श्चौर हदय खोल-कर इस विपयकी श्रालाचना करने लगे। निर्वाचनसंस्था स्थापित करनेकी बातका विरोध करनेवाले बहुतही कम लोग थे। वाद्विवाद केवल यही था कि यह कब स्थापित हो। जापान, जैसाकि पहले लिखा गया है, उस समय पश्चात्व सभ्यताके वशीभृत हो गया था।

विरोध करनेवालों में जो सबसे भारी विरोध था वह डाकृर हिरोयुकी केतोका था। ये सम्राट्-परिवार-विभागके एक अफ़सर थे। इनका एक विद्वत्तापूर्ण लेख 'तोकियो निचि-निचि शिम्यून' नामक प्रभावशालो समाचारपत्रमें निकला। इसकी जो खास खास दलीलें थों वे इस प्रकार हैं—

"जापानमें लोकमत प्रस्तुत करनेकी यातपर ही विचारशील पुरुप मानका ध्यान लगा हुआ है। इसमें केरि सन्देह नहीं कि देशमें शान्ति श्रीर सुखसमृद्धिका श्रखण्ड साम्राज्य होनेके लिये लोकमतके दृढ़ीकरण्से वढ़कर श्रीर कोई उपाय नहीं हो सकता। परन्तु इसमें एक कठिनाई है। लोकमत सदासवदाही विवेकपूर्ण श्रीर प्रमादरहित नहां हुआ करता। यूरपके सभ्य राज्योंमें भी लोकमत कभी कभी गलती खा जाता है। जब यूरपका यह हाल है तव हमारे जैसे नवसिखुए देशके लिये प्रमादरहित लोकमत प्रकट करना कैसे सम्भव है। प्रतिनिधि-सभाएँ इसीलिये स्थापित की जाती हैं कि देशमें शान्ति श्रीर सुखसमृद्धिका श्रखण्ड साम्राज्य जिनसे बना रहे ऐसे कानून श्रीर नियम उन सभाशोंमें बनाये जायँ। ऐसे कानून वननेके पहले इस

# संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११७

वातकी श्रावश्यकता होती है कि सामाजिक रीतिनीति. सर्वसाधारणकी रहनसहन श्रीर उनके श्राचारविचारीका सुदम श्रनुसन्धान हे। जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके प्रतिकृत न हा जायँ। ... इस कामको केवल परिडतही कर 🛴 सकते हैं।... यह सच है कि हमारा देश धीरे धीरे उन्नति कर रहा है पर यह भी सच है कि किसान श्रीर व्यापारी श्राज भी उसी पुराने ज़मानेके हैं। वे श्रनजान श्रीर नादान बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं श्रार उनमें श्रभीतक राजनीतिक जीवनका विशेष सञ्चार नहीं हे। सका है। सामुराइयोंकी वात जुदी 🎉 है। पर उनमें भी ऐसे ही लोगोंकी संख्या विशेष है जा इन वातोंको समभते हों कि सरकार चा है, नागरिक हाना क्या वस्तु है, सरकारका कर लगानेका श्रिधकार क्यां है श्रीर क्यों कोई नागरिक सैन्य-नियमीकी मानता है। ये वहुत मामूली वार्ते हैं। १ फिर मो १० में = या ६ श्रादमी इन प्रश्नीका ठीक ठीक उत्तर न दे सकेंगे।... खयं राजकर्म-चारी भी अपने अपूर्ण ज्ञान और शिचाकी आलोचनासे नहीं वचने पाते। पर में अपनी जानकारीके भरोसे कह सकता हूँ कि इन राजकम्मंचारियोंके वाहर देशभरमें ६०। ७० से श्रिधिक ऐसे पुरुष नहीं हैं जिनमें कुछ विशेष जानकारी या याग्यता है।। इन ६०।७० पुरुषोंको देशके ३ करोड़ श्रधिवासि-योंका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियांपर जो यह श्राचेप किया गया है कि ये किसीकी सुनते नहीं श्रीर

१. डा० केतो इन वातांका वास्तवमं माम्ली समभते थे या उन्होंने सिर्फ दलीलके लिहाज़से ऐसा लिखा है, यह कहना बड़ा कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि डा० केतो जैसे पिएडतने उस समय ऐसी वातें कहीं हैं।

#### ११= अ।पानकी राजनीतिक प्रगति

मनमानी कार्यवाही करते हैं, यह ठीक नहीं है। पर यह ज़रूर है कि जैसी हालत है उसमें इनके विना सरकारका कार्य चल नहीं सकता। लोगोंमें यदि चैतन्य उत्पन्न करना हो तो जल्दी जल्दी प्रातिनिधिक शासनप्रणाली चला देनेकी श्रपेक्षा पाट-शालाएँ खोली जायँ ते। यह काम बहुत श्रच्छी तरहसे हो सकता है। इसलिये में यह कहता हूँ कि इसी समय सार्वजनीन प्रतिनिधि-निर्वाचिनी संस्था स्थापित करनेकी जो वात उठी है से। महज नासमक्षी श्रीर नादानी है। "

संवत् १६३१ में (फाल्गुनके शुरूमें ) इतागाकी, गोता श्रोर सोयोजिमाने मिलकर केताके लेखका उत्तर लिखा। इन्होंने इस यातका यड़ा तीव प्रतिवाद किया कि जो थोड़े से लोग राज्यशासन कर रहे हैं उनके श्रतिरिक्त देशमें शासन करनेकी याग्यता श्रीर किसीमें है ही नहीं श्रीर है भी ते। बहुत थोडे लोगोंमें। सच पृछिये ते। पुनःस्थापना श्रीर शासन संस्कारका कार्य सबसे पहले ताल्लुकेदारांने नहीं यिक निम्नश्रेणीके सामुराइयों श्रीर रानिनाने हो सोचा था और देशके समस्त लोगोंके मिलकर उद्योग करने-हीसे सुसम्पादित हुआ था। इन्होंने यह भी दिखलाया कि लोग जो इतने द्वे हुए हैं इसका मुख्य कारण यह नहां है कि श्रभी उनमें उतनी सभ्यता नहीं श्रायी वरिक इसका सारा दोप वर्तमान राजनीतिक संखाश्रांपर है। उन्होंने यह भी कहा कि फिर भी हम लोगोंने सार्वजनीन निर्वाचिनी संस्थाका श्रधिकार नहीं माँगा है। उनका कथन यह था कि पहले सामराइयों श्रीर धनी किसानें तथा व्यापारियोंकी

श रोनिनो उन सामुराइयोंको कहते थे जे। सामुराई देकिर भी किसी कारणमे श्रपने सरदारसे प्रथक हो गये ।

# संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था ११६

निर्वाचनका श्रधिकार दे देना चाहिये, क्यांकि उन्होंने ही इन नये नेताश्रोको ऐदा किया था।

्रइस प्रकार जापानकी सङ्घटनात्मक शासनप्रणालीके श्रान्दोलनका पहला परदा उठा । श्रवतक 'तोकिया निचि-निचि', 'चाया', 'ब्राकेयाना', 'युविनहोची' ब्रादि सभी प्रभावशाली समाचारपत्रीने सरकारका पन्न लिया था : क्योंकि अभी सभी प्रधान प्रधान नेता शासकमण्डलमें धे श्रीर देशकी समस्त शक्तियोंकी केन्द्रीभूत करने, देशका पक्तीकरण करने तथा ताल्लुकेदार-शासनपद्धतिको उटा देनेका जो उनका उद्देश्य था उसीको पूरा करनेमें लगे थे। पर जव दरवारमें दे। पत्त हो गये तव समाचारपत्रमें भी परस्पर वाग्युद्ध होने लगा। जितने प्रसिद्ध समाचारपत्र थे वे सब एक 'तोकिया निचिनिचि 'को छोडकर शासन-पदस्थोंके प्रतिपित्तियोंकी तरफ थे श्रीर सरकारपर तीव टीका करते थे। सं० १,६३१मं (मायके श्रारम्भमें ) प्रिन्स इवाकुरापर तीव्र श्रालाचनात्मक एक लेख निकला। फ़रवरीमें भूतपूर्व मंत्री येताने जिन्होंने श्रावेदनपत्रपर भी हस्तात्तर किया था, सागाके लोगोंका वलवा करनेके लिये उभारा । इसी वीच इतागाकी श्रीर सायगी श्रपने घर कोची श्रीर कागोशिमा श्राये । वहाँ इतागाकीने एक राज-नीतिक सभा स्थापित की जिसका नाम रिश्शिशाथा और प्रातिनिधिक सस्थाश्रांके विचार फैलाना जिसका उद्देश्य था। और सायगोने तो सामरिक शिचाके लिये एक गैर-सरकारी पाठशाला खेाल.दीं।

२. इस उत्तरमें विशेषता यह है कि वारवार उसमें मिलके लोकतन्त्र शासन रेगे-क्नेन्टेटिव गवमेंट ' से श्रवतरण देकर श्रपने कथनका समर्थन किया गया है।

## १२० जापानकी राजनितिक प्रगति

यह अब देखकर सरकार वड़ी हैरान हुई श्रीर इन लोगों-के मनको फिरा देनेके लिये उसने फारमोसाके विरुद्ध सेना भेजनेकी तद्वीर साची। संवत् १६३१ के मई महीनेमें सायगो ताकामोरीके छोटे भाई सायगो यारिमिचिके श्रशीन ३००० श्रादमी फारमोसा भेजे गये कि वहाँ जाकर उन पारु-तिक डाकुश्रांको दएड दें जो जापानसे श्रीर रिउ-किऊ टापु-श्रांसे जानेवाले चट्टान-टकराये जहाजोंके यात्रियोंको मार डाला करते थे। उसी समय चैत्रके श्रन्त तक प्रातिनिधिक संस्थाश्रांकं स्त्रपातस्वरूप 'चिहा चिश्रोक्षाँ काइगी' श्रथीत् प्रान्तीय शासकोंकी परिषद् स्थापित करनेके हेतु एक वापणा दरवारसे प्रकाशित हुई।

इसी श्रवसरपर इता श्रीर इनायीन श्रीक्वयोक पन्नके साथ किदो, इतागाकी श्रीर गोताका मेल करानेका उद्योग किया श्रीर श्रीसाकामें सभाका प्रवन्ध किया गया; यह सभा इतिहासमें 'श्रीसाका सम्मेलन' नामसे प्रसिद्ध है। इताने मेलके ये प्रस्ताय किये—

- र. कुछ ही लेगोंके हाथमें सारे शासनस्त्र न चले जायँ श्रीर श्रागे चलकर निर्वाचिनी संस्था स्थापित होनेका मार्ग उन्युक्त रहे इसके लिये कानृन चनानेवाली एक सभा (गेनरा-इन) स्थापित होनी चाहिये।
- २. स्यायविभाग श्रीर शासनविभाग, ये दोनां श्रलग श्रलग रहे, इसके लियं एक उच्च न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) स्थापित होना चाहिये।
- ३. प्रजाकी वास्तविक दशा जिसमें मालूम हे। इसके-लिय प्रान्तीय शासकेंकी एक परिपद् (चिहा चिश्रोक्वाँ काइगी) स्थापित होनी चाहिये।

#### संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२१

४. शासनकार्यके जो कई विभाग हैं उनके थ्रोर उपवि-भाग होने चाहियें जिसमें धर्म, शासन श्रीर न्याय संबंधी सब कामेंमें पर्याप्त विशिष्टता उत्पन्न हो।

इतागाकीको छोड़कर सबने ये प्रस्ताव स्वीकृत किये श्रोर शासनकार्यमें भाग लेना स्वीकार किया। इतागाकी चाहते थे कि निर्वाचित धर्मसभा स्थापित हो। वे गेन्रो-इन नामक श्रनिर्वाचित संस्थाको नहीं चाहते थे। तथापि महा-राजाधिराज जापानसम्राट्ने उन्हें बुला भेजा श्रोर इतागाकीने मंत्रिपद स्वीकार किया।

73

इतागाकी संघटनात्मक शासनान्दोलनके प्रधान नेता थे श्रीर इसिलये उनके दरवारमें श्रा जानेसे श्रान्दोलन कुछ ढीला पड़ गया। पर इतागाकी श्रधिक दिन दरवारका कार्य नहीं कर सके। संवत् १६३३ के श्रारम्भमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण यह हुश्रा कि श्रोसाका सम्मेलनमें सुधारके जो उपाय स्वीकृत हुए थे वे कोरियाके 'कोकब-वन' वाले मामलेके कारण स्थगित रखे गये।

इसी समयके लगभग उदारमतवादियोंके आन्दोलनका प्रतिकार प्रकट होने लगा। सं० १६३० का जो समाचारपत्र संवंधी विधान था उसने मुद्रण्स्वातंत्र्य नहीं छीना था। वह रद्द कर दिया गया और संवत् १६३२ में (आषाढ़में) एक अति तीव छापा संवंधी विधान तथा मानहानिका कानून वन गया। समाचारपत्रोंके लेखनस्वातन्त्र्यमें तथा छापाखानेके प्रकाशन-कार्यमें वड़ी भारी वाधा पड़ी। जो कोई सरकारको देाष

१. संबद्ध १६३१ में श्रनयोकन नामक जापानी जंगी जहाजपर केरियासे गोले बरसे थे। मामला बहुत बढ़ा नहीं, श्रापसमें ही समक्तीता हो गया श्रीर संबद्ध १६३२ में मेत्री श्रीर व्यापारकी संधि तै की गयो।

लगाता या उसकी तीव श्रालोचना करता उसके लिये जेल या जुर्मानेकी सज़ा थी। सरकारने इन कठार उपायांका वड़ी राइताके साथ कार्यमें परिणत किया। राज़ही कोई न कोई पत्र-सम्पादक पकड़ा जाने लगा। रि

इधर यह संघटनात्मक शासनप्रणालिके लिये आन्दालन हो ही रहा था और उधर सत्सुमाम संवत् १६३४ में गदर शुरू हो गया जिसका प्रभाव देशभरमें फैलने लगा। १६३० में दरवारमें जो फूट हुई उसीका यह फल था। इस विद्रोहका नेता सायगा तकामोरी था जो एक समय जापानी सेनाका शिरोभूषण था। उसने पुनःस्थापनाके समय वड़े बड़े परात्रमके काम किये थे और इसमें असाधारण श्रूरता, युद्ध-नीतिज्ञान, स्वार्थत्याग और राजभक्ति आदि ऐसे गुण थे जिनके वलसे जापानी सेनामें उसे सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ था। पर केरियासे युद्ध ठाननेकी वात जब दरवारसे नामंजूर हा गयो तब उसने अपने पदसे इस्तीफ़ा दे दिया और घर (कागोशिमा) आकर एक गैरसरकारी स्कूल खेला जिसमें वह युद्धकलाकी शिद्धा देने लगा। यह अपने साथियोंसे भी

र श्राकेचोना नामक एक प्रमुख समाचारपत्रने लिखा है कि "संसारके किसो देशके इतिहासमें हमने नहीं पढ़ा कि कानृन तोड़ने या लोगोंको तमारने श्रपराधपर एक नगरके सबके सब सम्पादक पकड़कर श्रदालतमें लाये गये हों, श्रीर न यही कहीं देखा कि एक सम्पादकपर तो मामला चल ही रहा है श्रीर हसीमें दूसरे सम्पादक भी पकड़कर लाये गये, इसका श्रपराध भी श्रभी सावित नहीं हुश्रा, श्रीर इसका मुकदमा भी पेश नहीं हुश्रा, श्रीर तीसरे सम्पादक लाये गये, श्रीर इस तरह एक दिन भी सम्पादक के मुकरमें के विना खालो नहीं जाता। हमने ऐसी कार्रवाइयां कभी न सुनी ह किसी देशके इतिहासमें इसका जोड़ देखा"।

#### संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था १२३

श्रलग रह कर काम करने लगा श्रीर संघटनात्मक शासनके ञ्चान्दोलनमें शरीक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश सम्पर्कका विरोधी था। पाश्चात्य सभ्यताका शोघ श्रनुकरण कर लेनेका विरोध करता था। सरकारने उससे किर श्रपनी जगहपर आनेके लिये बहुत आग्रह किया, पर सब व्यर्थ हुआ। उसका कुछ ऐसा, प्रभाव था, उसके चेहरेपर कुछ . पेसी मोहिनी शक्ति थी कि उसके जन्मस्थान सत्समामें सर्वत्र ही उसके युद्धविद्यालयका प्रभाव पडने लगा। यहाँ तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके वशमें हो गया। सरकारने इस भयङ्कर श्रान्दोलनको रोकनेके लिये वहत उपाय किये। परन्तु जव सरकार कागोशिमासे शस्त्रागार हटाकर श्रीसाकामें ले गयी नव सायगाके मित्री श्रीर श्रुजयायियोंने श्राकाशपाताल एक कर डाला। इस भयङ्कर विरोधके प्रवाहसे सायगा भी न वच सका श्रौर देशभरमें श्रापसके युद्धकी श्रग्नि प्रज्ज्वलित है। उठी। सायगोके लगभग २०००० (तीस हज़ार) श्रनुयायी थे, सरकारने ६०००० से भी श्रधिक फीज भेज दी। लगभग सात महीने मारकाट होतो रहा तब जाकर कहीं गदरकी श्राग वसी श्रोर शान्ति स्थापित हुई।

इधर सरकार सत्सुमाके वलवाइयोंकी द्वानेमें लगी हुई थी श्रीर उधर संघटनात्मक शासनके श्रान्दोलनका दुना ज़ोर वढ़ रहा था। फिर एक श्रावेदनपत्र सरकारके पास भेजा गया। इस बार रिशिशशाके एक प्रतिनिधि काताश्रीको केङ्किचोने यह श्रावेदनपत्र भेजा था। पर यह स्वीकृत नहीं हुआ। इसके याद काताश्रीका श्रीर कीची प्रान्तस्थ रिशिशशाके केई बीस वाईस सभासद गिरफ़ार श्रीर कैद किये गये। सरकारका

श्रभिप्राय इनके पकड़नेमें शायद यह था कि सत्सुमाका यलवा फैलने न पावे।

सत्सुमाके वलवेसे सङ्घटनान्दोलनका यां ता काई सम्बन्ध नहीं था पर सम्भवतः इस वलवेने लोगांमें राजनीतिक चैतन्य उत्पन्न कर दिया था। सं० १६३४ में श्रभ्यान्तरिक युद्धकी जव समाप्ति हुई ते। देशभरमं सङ्घटनान्दोलन फैल चुका था श्रीर चारों थ्रार किर्तने ही राजकीय सङ्घ स्थापित हा गये श्रीर भिन्न भिन्न स्थानेंामें उनके प्रधान कार्यालय भी खुल गये थे । यहाँसे समय समयपर प्रचारक भेजे जाते थे जा लोगाँकी प्रातिनिधिक संस्थान्नेंकी शिक्ता देते थे।

संबत् १६३६ में श्रोकायामा प्रान्तके लागीने सरकारके पास एक श्रावेदनपत्र भेजकर राष्ट्रीय सभा स्थापित करनेकी प्रार्थना की श्रीर साथ ही सर्वसाधारणमें एक सूचना वँटवा दी कि इस कार्यमें सब लोग हमारा हाथ वटावें। सं० १९३७ के प्रारम्भमें एक दूसरा मेमेरियल किन्नात्रायशाने ( इस नामकी राजकीय संस्थाने) गेन्रो-इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपत्रोंका संशोधन थ्रार निर्वाचक-सभा-स्थापनकी प्रार्थनाकी गर्धी थीर।

उसीके कुछ दिन बाद सब राजकीय संस्थाश्रोंकी एक महासभा श्रासाकामें हुई श्रार प्रातिनिधिक व्यवस्थापक सभा-की स्थापनाका पत्त समर्थन किया गया । २४ प्रान्तोंकी २७ सं-स्थाश्रीसं कुल = 5000 सं भी श्रिधिक सभासदेंाने इस महास-भामें योग दिया था। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना कि कोकुकाई किसेई दामीकाई अर्थात् "राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ संयुक्त

१. यह प्रार्थनापत्र बहुत लम्बा है जिसमें राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाके पचमें श्रनेक विधान किये गये हैं। ये विधान (दलीलें ) प्रायशः प्रातिनिधिक संस्थार्थाके बदात्त विचारांपर किये गये हैं, श्रीर उनमें देशभक्ति पूर्ण भावांका



चित्र सक्ष्य । काउग्ट ख्रोकुमा । जा. स. एह १२४

#### संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२५

समान"के नामसे सरकारके पास एक प्रार्थनापत्र भेजाजाय। काताश्रोका श्रौर कोनो इस कार्यके लिये प्रतिनिधि चुने गये। ये तुरन्त ही तोकिया पहुँचे श्रौर प्रधान मन्त्रोके सामने उन्होंने प्रार्थनापत्र उपस्थित किया। ये यह पत्र महाराजाधिराजके नाम लिखा था, परन्तु इसे सम्राद्तक पहुँचानसे प्रधान मन्त्रोने इनकार कर दिया। कहा कि लोगोंको राजकीय प्रार्थनापत्र भेजनेका कोई श्रधिकार नहीं है।

श्रोकुमा (वादको काउएट श्रोकुमा हुए) उस समय शासक मएडलमें थे श्रीर श्रपने श्रधिकारके शिखरतक पहुँचे हुए थे। किहा १६३४के श्रभ्यान्तरिक युद्धके समयही इस लोकसे चल दिये थे। श्रोकुवो 'जापानके स्तम्म ' जिनकी बुद्धिमत्ता श्रीर नीतिनिषुणतासे ही पुनः स्थापनाका वड़ा कार्य श्रनेकांश-में सफल हुआ था श्रीर जो वारवार बुद्धिमानीके साथ उच्छक्कलताका विरोध करते थे वे भी श्रव न रहे। संवत् १६३५ में राजविरोधी शातकोंके हाथ उनका शरीरान्तहुश्रा।

सम्मेलन हुन्रा है। इसमें लिखा था कि "स्वैर शासनसे देशप्रेमका नाश होता है, राष्ट्रकी सङ्घरिक्तमें दुर्वलता श्वाती है श्रीर महाराजाधिराजके सिंहासनकी सुरिक्तता सङ्घराक होती है। देशमें सङ्घरिक तभी उत्पन्न हो सकती है जब जोग शासनकार्यमें भाग लेते हैं श्रीर प्रकृत राजनीति समकते हैं। देशकी स्वाधीनता तभी सुरिक्त होती है जब देशमें स्वराज्यशासनका होंसला होता है। हमारी प्रार्थना है कि महाराजाधिराज पुनःस्थापनाको प्रतिज्ञाके अनुसार सङ्घटनात्मक शासनका प्रवर्तन करेंगे।"

१. इस समय प्रधान मन्त्री ही सर्वेश्वेष्ठ श्रधिकारी थे; शासन सम्बन्धी वास्तविक श्रधिकार नेभागिक मन्त्रियोंके हाथमें थे।

२. दरवारमें सर्वसे प्रभावशाली पुरुष श्रोकुवा था। प्रजासत्तात्मक सुधार श्रीर सायगो ताकामारीका यह वड़ा भारी विरोधी समका जाता था। सायगो ताकामारीसे सर्वसायरणकी सहानुभृति थी श्रीर इसीका यह विरोधी समका

## १२६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रकार अब कंवल श्रोकुमा ही रह गये जो वैदेशिक सचिव तथा श्रार्थिक सचिवका काम कर रहे थे श्रौर मंत्रिमएडलमें इन्होंका रावदाव था।

जच उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाके लिये लोग वहतही उद्दीपित हा उठे हैं ता लोगींका पच लेकर तथा सत्त्रमा श्रीर चे।शिकके सरदार-घरानेंका वल ते।इ-कर इन्होंने भीतर ही भीतर श्रपनी शक्ति श्रीर लोकप्रियता वढानेका प्रयत्न श्रारम्भ किया। यह वात पहले लिखी ही जा चुको है कि ते।कृगवा सरकारके विरुद्ध जा राज्य-कान्ति हुई उसके श्रसल कारगुज़ार सत्सुमा, चाशिक हिज़न और तासा इन्हीं चार बड़े पश्चिमी ताल्लुकांके सरदार लोग थे। श्रतएव जय नवीन सरकार स्थापित हुई तो इन्हीं लोगोंके द्वाथमें सब श्रधिकार श्रागये श्रीर सरकार नाम भी 'सत्त्-चिश्रा-दोही सरकार ' पड गया। र पर संवत्-१९३० में जब दरवारमें पत्तभेद हा गया तव सत्सुमा श्रीर चेाशिक्षके सरदार ही मुखिया हा गये श्रार तव 'सत्त्विश्रो सरकार 'यह नाम पड़ा। र श्रोक्कमा हिजनके सामुराई थे, सत्त्रमा या चोशिऊ दलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये इन्होंने इन लोगोंका वल तोड डालनेकी इच्छा की। इसी हेत्से इन्होंने प्रिन्स श्रिरसगावा सदाइजिन, श्रीर

जानेसे राजकीय वलवाइयोंने इसकी श्राहुति ली। वस्तुतः सायगासे इसकी केंद्रे शत्रुता नहीं थी।

१. सत्सुमा, चोशिक, ते।सा श्रीर हिज़नका ही संचिप्त नाम 'सत्त्-चिश्री-दोही' था।

२. ' सत्त-चिश्रो ' सत्सुमा श्रोर चोशिज का छोटा रूप है।

# संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था १२७

इवाकुरा उदयजिनको १६४० में हो राष्ट्रीय परिपद् स्थापित करनेको सलाह दी थी। जब यह भेद प्रकट हुआ तो उनके सत् 'चिश्रो' सहमन्त्रियोंने उनका ऐसा विरोध आरम्भ किया कि मन्त्रिमगडल ही उलटपलट जानेकी नौवत आ गयी।

इसी समय हुकाइडॉम सरकारो कारखानेंको उठा देनेका विचार हो रहा था श्रीर उसके सम्वन्धम श्रीपितविशिक मण्डलके श्रध्यत्त तथा दरवारके एक मंत्री कुरोदाने जैसा व्यवहार किया था उसके कारण सरकारको वड़ो निन्दा हो रही थी। यात यह हुई कि इन कारखानेंम र करोड़ ४० लाख येनसे भी श्रधिक देशका धन खर्च हुआ था श्रीर कुरोदा उन्हें ३ लाख येनपर क्वानसा वोएकी शिश्रोक्वाई नामकी एक गैर सरकारी केंछिको जिससे कुरोदोका बहुत सम्बन्ध था, वेच देना चाहता था। श्रोक्र्मा पहलेहीसे इस विक्रीके विरुद्ध थे। पर जब वहुमतसे दरवारने वेचनाहो निश्चय किया तो समाचारपत्रोद्धारा उन्होंने सरकारंपर श्राक्रमण श्रारम्भ किया।

सरकारकी हरएक कमज़ोरी सङ्घटनान्दोलनकारिञ्चांका यल वढ़ानेवाली होती थी। उन्होंने इस ज़ोरशेरिसे श्रान्दोलन श्रक्ष किया और इस कदर लोगोंमें सहानुमृति भरदो को सरकार यदि इस श्रान्दोलनकी प्यास बुक्तानेका कोई प्रयत्न न करती तो देशमें उपद्रव श्रारम्भ हो जाता।

संवत् १६३८ के आश्विन मासमें सरकारने अपने कार-खानोंको येचनेका निश्चय वदल दिया और साथहो एक राजघोषणा प्रचारितकी कि सं० १६४७ में राष्ट्रोयपरिपद् स्था-पित होगी और उसकी सब तैयारी सरकार अभीसे करेगी। इसो बीच ओकुमाको मन्त्रिपद त्यागनेकी सलाह दी गयी।

## १२८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

सं० १६६६ में (फाल्गुन महीनेमें) आपानके लिये सङ्घटन निश्चित करनेके पूर्व यूरपकी राजकीय संस्थायांका निरीक्षण करके छानेके लिये इती छोर उसके साथी यूरप भेजे गये। इस प्रकार सङ्घटनान्दांलनका पहला श्रिभनय निर्विद्य अभिनीन है। गया।

# तृतीय पारिच्छेद

### सङ्घटनान्दोलनका हितीय श्रभिनय

पिछले परिच्छेदमें प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके लिये
शान्दोलन करनेवालोंके उद्देश्यको सफलताका उल्लेख किया
गया। संवत् १६३= के कार्तिकके श्रारम्भमें राजघोषणाने
राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, श्रोर
यह भी प्रकट कर दिया कि उस परिषद्की योजना श्रोर
श्रधिकारोंको स्वयं सम्राट् निश्चित करेंगे श्रोर तव उसकी
भी घोषणा होगीं। इसलिये श्रव इन सङ्घटनप्रणालीके उद्योगियोंको विश्रान्ति लेनेका श्रवसर मिला। परन्तु इस प्रतिज्ञात
परिषद्की प्रत्यच प्राप्तिमें श्रभी नै। वर्षका विलम्ब था। इसलिये सिद्धान्तको विजय हो चुकनेपर भी इनके लिये विलक्जल
हो चुप वैठे रहना श्रसम्भव था। इसके साथही नवीन
राज्यप्रवन्धकी सव वार्ते सोचकर उन्हें श्रपना कार्यक्रम भी
निश्चित करना था। इस परिच्छेदमें हम यही दिखलावेंगे
कि राष्ट्रीय परिषद् स्थापित होनेके पूर्व नौ वर्ष जापान किस

संवत् १८३७ के फाल्गुन मासमें श्रोसाकाके राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ-समाजके श्रधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियोंने यह प्रस्ताव किया था कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तीपर एक स्थायी राजनीतिक दल स्थापित होना चाहिये। परन्तु बहुतसे लोगों के विचारमें श्रभी इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाकी कोई हढ़ श्राशा नहीं थी, श्रीर इसलिये

#### १३० जापानकी राजनीतिक प्रगति

उस समय कुछ भी निर्णय नहीं हो सका था। परन्तु जिन लोगोंका यह प्रस्ताव था उन्होंने आपसद्दीमें जियुतो (उदार-मत दल) नामसे अपना एक दल कायम कर लिया और एक घोषणापत्र निकालकर यह ज़ाहिर किया कि हम लोग सर्व-साधारणके स्वातंत्र्यका विस्तार, उनके आधिकारोंकी रहा, उनके सुख और समृद्धिका उपाय करनेका प्रयत्न करेंगे। समस्त जापानी प्रजाजनेंकी समानता और संघटनात्मक राज्यप्रवन्ध प्रचलित करनेके आधित्यमें हमारा विश्वास है।

जव राष्ट्रीय परिपदकी स्थापनाका विचार निश्चित है। चुका तव 'राष्ट्रीय सभास्वापनार्थ समाजके सञ्चालकोंने उदारमतदलसे मिलने श्रार एक सुदृढ़ शक्ति स्थापित करनेका प्रयल किया। यह भी हुश्रा श्रार उदारमतदलकी योजना पुनर्वार निश्चित की गयी। संवत् १९३= के कार्तिक मासमें उन्होंने श्रपना उद्देश्यपत्र प्रकाशित किया जो इस प्रकार है—

- हम लाग जनताकी स्वाधीनताका त्तेत्र चढ़ाने, उनके श्रिधकारोंकी रज्ञा करने श्रीर उनकी सामाजिक उन्नति करने-का प्रयत्न करते हैं।
- २. हम लोग श्रादर्शस्त्रक्षप सङ्घटनात्मक राज्यतन्त्र निम्माण् करना चाहते हैं।
- ३. हम लोग श्रपने उन भाइयोंसे मिलकर जो इन सिद्धान्तां-को मानते हैं, श्रपने उद्देश्योंकी साधना करेंगे।

दलका मुखिया इतागाकी ताइसुके था जिसे उचित या श्रमुचित रीतिपर जापानका कसो कहा गया है क्योंकि वह मनुष्यके जन्मसिद्ध श्रिधिकारोंका हृदयसे पन्न करता था। सं० १६३०में उसने केरिया प्रकरणके कारण श्रपने मंत्रीपदसे

इस्तीफा दे दिया था और प्रातिनिधिक धर्म सभाके लिये सरकारके पास प्रार्थना पत्र भेजनेकेकाममें यह भी एक मुखिया था। सं० १९३२ में सरकारने इन्हें फिर मन्त्रीपद देना चाहा श्रौर यह वचन भो दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त o यथासम्भव माने जायँगे, पर इन्होंने यह मान श्रस्वीकार कर दिया क्योंकि इताने जोकि मध्यस्थ थे, जिन वातेंपर मेल कराना चाहा था उनमें प्रातिनिधिक धर्मसभाका स्थापित करनेकी यात नहीं थी। यह सच है कि उनके राजनीतिक सिद्धान्त बहुत ही गम्भीर थे श्रीर उन्हें कार्यान्वित करानेकी उनकी उत्कएठा कालानुरूप नहीं थी। प्रातिनिधिक शासन सम्बन्धी उनके विचार सप्तमुष्टिकेसे थे जिनका प्रत्यत्त राज्य-प्रवन्धमें कोई उपयोग नहीं हो सकता था। परन्तु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वाधीन विचारके पुरुष थे श्रीर श्रपने विचारोंके पक्के थे। उनके विचार उनके श्रन्य सम-कालीन राजनीतिज्ञांसे श्रलग श्रीर श्रटल थे। उनमें श्रपूर्व श्राकर्षणुशक्ति थी। उनकी वाणीमें जादू भरा था। उनका मन न्चन एक था श्रीर उनका व्यवहार कलङ्करहित था जिससे उनके श्रनेक श्रनुयायी हो गये थे। सच पृछिये तो श्रान्दो-लनके समयमें श्रादिसे श्रन्ततक वेहो उदारमत वादियोंके केन्द्रक्प थे। कप्तान बिङ्कलेने बहुत ठीक कहा है कि कीगिशी-का निष्कल हा चुकनेपर इतागाकी ताइसुके यदि शासनसुधार-के आन्दोलनको न उठाते ते। प्रातिनिधिक सभाका प्रश्न ही देशकी दृष्टिसे श्रीभल हा जाता। फिर भी हम यह श्रस्वीकार नहीं करते कि उदारमतवादियों में जो गरम दल था उसने समय समयपर भयङ्कर क्रान्तिकारी उपायोंका भी श्रवलम्बन किया जिससे देशमें अशानित फैलती थी, श्रीर इस कारण

उदारमतवादियोंकी बहुत बदनामी भी हुई। यहाँतक कि ये लोग गुराडे, बदमाश, विगड़ेदिल, वागी श्रीर राजदोही कहे जाने लगे। परन्तु गरम दलवालोंके विधिविरुद्ध श्राचरणके कारण इतागाकीकी देशसेवाका महत्त्व कम करना ठीक न होगा। वस्तुतः जापानमें प्रातिनिधिक संस्थाश्रीके स्थापनका श्रेय ेजितना श्रोकुमा श्रार इतोको है, उतना ही इतागाकीका भी है।

उदारमतवादियोंके वाद "रिकन कैशिन ता" श्रर्थात सङ्घट-नासुधारवादी दल उत्पन्न हुआ। श्रोक्तमा श्रीर उसके साथियोंने छोटे छोटे कई दलोंकी मिला कर संवत् १६३६ के फालगुन मासमें यह दल स्थापित किया।

यह पहले कहा जा चुका है कि संवत् १६३= में श्रर्थात् एकही वर्ष पूर्व जय यह पता लगा कि सात्सुमा श्रीर चै।शिऊके सरदारोंका वल तोड़नेके लिये श्रोकुमा भीतर ही भीतर सङ्घटनात्मक शासनका सूत्रपातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्त्री-मंडलसे हट जाना पड़ा। परन्तु श्रोक्रमाके साथ सहातु-भृति रखनेवाले अनेक लोग थे। जो होनहार नवयुवक भिन्न भिन्न सरकारी विभागोंमें लेखकका काम कर रहेथे वे भी अपना काम छोडकर इनके साथ हो लिये ? । १६३० के मन्त्रीमग्डलविच्छेदके समान ही इस विच्छेदका भी सङ्घट-

१. श्रोकमाके साथ जिन लोगोंने सरकारी काम छोड़ दिया था उनमें निम्नलिखित सज्जन भी थे-यानी फृमियी, प्रधान मंत्रीके लेखक (वादकी एकप्रधान पत्रके सम्पादक )। शिमादा साबुरा, शिचाविभागके लेखक, लोक प्रतिनिधि सभाके श्रारम्भसे ही सदस्य । श्रायव्यय विभागके लेखक इनुकाई की श्रीर खोज़ाकी युक्तिया (पूर्वोक्त प्रधिनिधि सभाके सदस्य श्रीर प्रागतिक दलके नेता हुए श्रीर श्रीर वक्तराक प्रतिनिधि सुभाके सदस्य श्रीर तोकियोंके

## संघटनान्दोलनका दितीय अभिनय १३३

नान्दोलनपर वड़ा श्रसर हुशा। १६२० के प्रकरणमें एक तो यह। श्रान्दोलनही श्रारम्भ हुशा श्रोर दूसरे 'सत्-चिश्रो सरकार' की स्थापना हुई जो कहते हैं कि वहुत छुछ श्रोक्समा के ही कपटजालका फल था। इस बार क्या हुशा कि सरकारी कामसे हटे हुए लोगोंकी सङ्घटन-सुधार दल कायम हो गया, श्रीर इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाक विलम्बकालमें बहुत कुछ श्रन्तर पड़ गया।

श्रोक्तमा जैसे अनन्य विद्याप्रेमी थे वैसे उनके रूप श्रीर वाणीम भी कुछ श्रद्भुत मेाहनीशक्ति थी। कितनेही सुशि-जित, सुसंस्कृत श्रीर सुधारविचारके नवयुवक इनके दल-में श्रा मिले। श्रतएव इस सुधारवादी दलके कार्यकर्ता उदारमतवादियोंके कार्यकर्त्ताश्रोंसे वहुत ही भिन्नस्वरूपके थे। संघटनसुधारवादी विचार श्रीर कार्यमें नरम थे श्रीर उदारमतवादी गरम। इन दोनोंके जो उद्देश्यपत्र हैं उन्हींका देखनेसे इनका भेद स्पष्ट हो जाता है। सुधारवादी दलका उद्देश्यपत्र इस प्रकार है—

- हमारे उद्देश्य ये हैं—राजवंशकी प्रतिष्ठा सुरिचत रखना श्रीर सर्वसाधारणकी सुखसमृद्धिक लिये उद्योग करना।
- २. हमारा यह भी एक सिद्धान्त है कि देशका भीतरी सुधार होनेके पूर्व राष्ट्रके श्रधिकार श्रीर प्रतिष्ठाका त्रेत्र विस्तृत होना चाहिये।
  - ३. इम स्थानीय स्वशासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते

श्रध्यच हुए), कृपि व व्यवसाय विभागके मन्त्री कोनी विद्वन, डांकलार श्रध्यच मायेजिमामित्सु, वैदेशिक विभागके लेखक कामात्सुवारा येइतारी ( श्रव शिचा विभागके मन्त्री ) इत्यादि ।

## १२४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

हैं श्रीर उसमें मुख्य श्रधिकारियोंकी हस्तजेष करनेका भी श्रधिकार परिमित कर देते हैं।

- ४. हम यह नहीं चाहते कि सर्वसाधार एको निर्वाचन-का श्रिधकार दिया जाय। हम चाहते यह हैं कि समाजकी प्रगतिके साथ साथ हो उसके ानर्वाचनाधिकारमें भी प्रगति होनी चाहिये।
- ५. हमारी नोति यह है कि व्यवसाय-सम्वन्ध बढ़ानेके लिये यह चाहिये कि जिन जिन वातेंमें विदेशियोंसे भगड़ा आ पड़ता हैं उन वातेंका हम छोड़ दें।
- ६. इम धातुनिर्मित धनके सिद्धान्तपर मुद्राङ्कणपद्धतिका सुधार चाहते हैं।

इन दोनों दलाँका विरोध करनेके लिये सरकारी पक्त को लोगोंने एक तीसरादल "रिक्कन तइसेइते। " अर्थात् सङ्घटना-त्मक साम्राज्यवादी दलके नामसे संवत् १,६३६ के चेत्र मासमें स्थापित किया। इसके मुख्य उद्योगियों फें फुकुची महाशय भीथे। ये "निचिनिचि शिम्तून" नामक प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक थे। इस नवीन दलका पत्त लेनेसे इस पत्रका नाम "गोयो शिम्तून" (सरकारका दूत) पड़ गया था। उदारमतवादके विरुद्ध इन साम्राज्यवादियोंने एक प्रतिगामिनी धारा प्रवाहित कर दी थी घह उस समय प्रकट तो नहां हुई पर जापानकी सङ्घटनापर उसके प्रवाहका भी स्पष्ट चिन्ह प्रकट हुआ है । जसका विचार हम अगले परिच्छेदमें करेंगे।

इन तीनों दलोंके उद्देश्यपत्रोंको यदि मिलाकर देखा जाय तो इस समय जापानमें राजनीतिक विचारवारिकी कौन कौन धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं यह समक्तमें आजायगा।

#### संघटनान्दोलनका हितीय श्रभिनय १३५

सङ्घटनात्मक साम्राज्यवादियोंके उद्देश्यपत्रमें ये वचन हैं—

- १. इम सम्राट्की उस घोपणाको शिरोधार्य करते हैं जो संवत् १८२= के श्राश्विन मासमें घोषित हुई है श्रीर जिसमें राष्ट्रीय परिपद्का जन्मवर्ष संवत् १८४७ निश्चित किया गया है। इस समय श्रदल वदल करनेके बादविवादमें हम कदापि पढ़ना नहीं चाहते।
  - २. उसी घोषणाके अनुसार सम्राट् जो रूप शासन प्रवंधको देंगे उसके अनुसार हम चलनेकी प्रतिशा करते हैं।
  - ३. हम इस वातको मानते हैं कि सम्राट् इस साम्राज्यके निर्विवाद स्वामी हैं श्रीर यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिपद्• के श्रिधिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हों।
  - थ. हम यह आवश्यक समभते हैं कि नवीन धर्मसभा सभाद्वय-पद्धतिपर<sup>१</sup> होना चाहिये।
  - इम यह भी श्रावश्यक समभते हैं कि योग्यायोग्यके
     विचारकी पद्धतिसे निर्वाचनाधिकार मर्यादित होना चाहिये।
  - ६. हम समभते हैं कि राष्ट्रीय परिपदको साम्राज्यकी भीतरी श्रवस्थाके सम्बन्धमें कानून बनानेका श्रधिकार देना साहिये।
  - इस यह श्रावश्यक समभते हैं कि हर तरहके कानूनको निषेध करनेका श्रधिकार सम्राद्को होना चाहिये।
  - =. हम समभते हैं कि राज्यप्रवन्ध सम्बन्धी कार्यमें स्थलसेना या नौ सेनाके मनुष्योंका प्रवेश न होना चाहिये।
  - १. सभाद्वयपद्धतिसे यहाँ यह मतलब है कि पार्लमेन्टको दो सभाएँ रहनी चाहियें—एक हाउस श्राफ कामन्स या प्रतिनिधि-सभा श्रीर दूसरी दाउस श्राफ लाई स यानी सरदार-सभा।

- हम समस्ते हैं कि न्यायविभागके सब कार्य कर्ता शासक विभागसे विलकुल श्रलग श्रौर स्वतन्त्र होने चाहियें।
- १०. हम समभते हैं कि सभा, समाज, सम्मेलन तथा सार्वजनिक व्याख्यानमें वही प्रतिवन्ध होना चोहिये जहाँ उससे शान्ति भङ्ग होने की सम्भावना हो।
- ११. हम यह भी मानते हैं कि इस समय जा अपरिवर्त्त-नीय कागृज़ी सिक्के हैं वे मुद्राङ्कण पद्धतिकी कमशः सुधार करके परिवर्त्तनीय कागुज़ी सिक्के बनाये जायँ।

इस प्रकार सम्राट्की घोषणा हुए ५ महीने भी न वीतने पाय थे और तीन बड़े राजनीतिक दल अपने अपने उद्देश्य-पत्रके साथ प्रकट हा गये। उनका मुख्य कार्य राजनीतिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना था। उनपर १=वीं शताब्दीके पाश्चात्य तत्वशानका श्रत्याधिक प्रभाव पड़ा हुश्रा था। वे उस समय वड़ी तत्परता श्रौर उत्साहके साथ राज्यसम्बन्धी प्रत्येक वातका परिणाम साचित श्रीर वादविवाद करते थे। उनके वाद्विवादमें साम्राज्यके श्राधिपत्यका मुख्य प्रश्न था।

उदारमतवादियेांका यह कहना था कि देश, देशवासियांके लिये है, न कि राजा या थोड़ेसे लोगोंके लिये। राजा राज्य करता है, प्रजाके लिये, श्रपने लिये नहीं। श्रतएव देशपर स्वामित्व देशवासियोंका है। संङ्घटनात्मक साम्राज्यवादियोंने इस विचारका खराडन श्रारम्भ किया श्रौर कहा कि हमारे देशमें श्रनादि कालसे!लाग राजाकी ही!प्रजा हैं, साम्राज्य भरमें एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो पहलेसे राजवंशके दखलमें न चला श्राता हो। उन्हीं महाराजाधिराज सम्राट्ने राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करनेका निश्चय किया है श्रौर लोकतन्त्र शासनप्रवन्ध निम्माण करनेका वचन दिया है। इन बातेंांसे प्रकट हा गया

## संघटनान्दोलनका दितीय अभिनय १३७

कि साम्राज्यपर सम्राट्को ही सत्ता है। प्रागितक दल ने मध्य-ममार्ग खीकार किया। उसने यह कहा कि प्रातिनिधिक धर्म-सभा या राष्ट्रीय परिषद् ऐसी संस्था है जो राजा प्रजा दोनेंका प्रतिनिधित्व रखती है। सङ्घटनात्मक शासन प्रणालीके स्थापित होनेसे राजाकी एकतन्त्रता जाती रहती है, और इसलिए सङ्घट-नात्मक शासनके श्रधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिषद्काही प्रभुत्व होता है, जैसे इंग्लिस्तानके लोक प्रतिनिधिसभा अर्थात् हाउस श्राफ कामन्सका है।

थर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पूर्वोक्त दो दलाँका कहना था कि सभाइय-पद्धति होनी चाहिये श्रर्थात् यड़े वड़े लोगोंकी एक श्रोर सर्वसाधारणकी एक, इस तरह दो सभाएँ होनी चाहियें। परन्तु उदारमतवादी एक हो सभाके पन्नमें थे।

उदारमतवादी तर्कशास्त्रकी दृष्टिसे श्रपने विचारोंमें जितने सुसन्नद्ध थे उतने श्रौर दल नहीं थे। वे जनसाधारणके खामित्वके विचारकी उसके तर्कसिद्ध निर्णयतक ले गये श्रौर कहने लगे कि शासन पद्धति निम्माण करनेके लिये जनसाधारणसे निर्वाचित लोगोंकी एक समिति वनायी जानी चाहिये। परन्तु एक मार्केकी वात यह है कि उन्होंने जानव्भक्त कर कभी फ्रान्तके प्रजातन्त्रवादियोंके समान राजतन्त्रकी उठा देनेकी वात कहनेका साहस नहीं किया।

राजनीतिक सिद्धान्तोंकी केवल चर्चा ही हुझा करती ते। उससे लोगोंके मनमें कोई जिज्ञासा न उत्पन्न होती। परन्तु यह श्रवसर ऐसा नहीं था। चारों श्लोर वड़ी खलवली पड़ गयी थी। राष्ट्रीय परिपद्के स्थापित होनेकी वात सम्राट्की घोपणासे प्रकट होनेकी देर थी कि सर्वसाधारणमें वड़ी ही उत्तेजना फैलगयी। हर शब्स चाहे वह राजनीति हो, किसान

इसी समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे इतागाकीक नाम श्रमर हो गया। इतागाकी गिक्स उदारमतवादियों की एक सभाम संवत् १६३६ के चैत्र मासम एक व्याख्यान दे रहे थे। ऐसे समय एकाएक एक श्राततायी युवा ने उनकी छातीमें खझर मारा। युवा श्रपराधी जव पकड़ा गया श्रौर

### संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १३६

इस हत्याका उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि "सैंने इतानाक्षीको इसिलिये मारा कि वह देशका येरी था"। स्वज्ञर खाकर इतानाकी नोचे गिर पड़े। ऐसी श्रवस्थामें उन्होंने कहा कि "इतानाकी भलेही मर जाय, पर खतंत्रता सदा जीवित रहेगी"। इतानाकोके शब्द देशके श्रोरसे छोरतक गूंज गये श्रोर वे शब्द श्रयतक वहुतेरे जापानियोंकी जिह्नापर विराजमान हैं।

घड़ीका लम्यक श्रागे जाता श्रीर फिर पीछे श्राता है। प्रचएड उत्तेजन के उपरान्त शिथिलता श्राही जाती है। फ्रान्स-में प्रजातन्त्र स्थापित हुश्रा, छेटि श्रीर बड़े सब एक कर दिये गये, पहलेके चरदार श्रव साधारण लोगोंके समान ही नागरिक कहे जाने लगे, परन्तु नेपोलियन वोनापार्टको जिस दिन राज्यां भिपेक हुश्रा उसी दिन प्रजातन्त्रका श्रन्तहीसा हो गया श्रीर फिर चौदहवें लुईको स्वेच्छाचारिताने श्रपना श्रासन जमाया । जिस समय श्रंशेज़ श्रधिकाराभिलापिणी-स्त्रियोंने हाउस श्राफ कामन्सकी जालियों मेंसे श्रीर श्रलवर्ट हालकी कुरलियों परसे एक दल होकर निर्वाचनमतका श्रियकार माँगा तो उस समय कई स्त्रियोंने श्रधिकार न देने की प्रार्थना भी सरकारसे की थी।

१. चौदहवें लुईने फ्रान्सपर ( संवत् १७०० से १७७२ तक ) ७२ वर्ष राज्य किया। यह इतिहासमें स्वेच्छाचारी राजाके नामसे प्रसिद्ध है। संवत् १८४६ में फ्रान्समें सर्व प्रथम प्रजातन्त्र स्थापित हुद्या। तवतक फ्रांसके सरदार श्री-पुरुप जनाव "मुस्यु"या "मादाम" वेगम कहे जाते थे। प्रजातन्त्रने इन्हें साधारण नागरिक बना दिया श्रीर ये भी "सिते।यां" या नागरिक कहे जाने लगे। संवत् १८६१ में नेपोलियनने श्रपना राज्याभिषेक कराया श्रीर इस प्रकार प्रथम प्रजातन्त्रका श्रन्त हुत्या।

# १४० जापानकी राजनीतिक प्रमति

प्रजासत्ताक शासनके आन्दोलन आरम्भ होनेके पूर्व सार्व-जनिक सभाओं या समाचारपत्रों की स्वाधीनतामें कुछ भो अड़ंगा नहीं था। पर संवत् १६३२ में समाचार पत्र संवंधी विधान वनाया गया जिससे समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकों की स्वाधीनता वहुत ही मर्यादित हो गयी। १६३० में सभा और समाजका कानून वना जिससे सब सार्वजनिक सभाएँ और राजनीतिक सभायें पुलिसके पूर्ण तत्वावधानमें आगयीं। १६३६ में यह कानून और भी कठोर वना दिया गया। वास्तवमें ऐसा भयद्वर कानून जापानमें कभी न वना था।

इस कानूनके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिये यह श्रावश्यक था कि वह श्रापने उद्देश्य, नियम, रचना, उपियम इत्यादि तथा श्रपने समस्त सभासदोंके नामोंकी पलिसकी खबर दे। इतना ही नहीं, बल्किं जितने नये सभासद हों, सभासद होते ही प्रत्येकका नाम श्रौर उसके सभासे श्रलग होनेपर फिर उसका नाम पुलिसको वतला दें। राज-नीतिक विषयमें कोई वात समभ लेना या व्याख्यान देना हो, उसके तीन राज पहलेसे पुलिसकी श्राक्षा लेनी पडती थी। राजनोतिक व्याख्यान या चर्चाकी कोई सुचना वाँदना, किसीको सभाम आनेके लिये अनुरोध या आग्रह करना, किसीका निमन्त्रण-पत्र भेजना, किसी राजनीतिक दलकी कहीं कोई शाखा स्थापित करना, राजनीतिक दलोंमें परस्पर पत्र व्यवहार करना या मैदानमें सभा करना एकदम मना था। विश्रद्ध साहित्यिक सम्मेलनें या परिपदें में यदि कहां कोई राजनीतिक पर्न निकल पड़ता ते। उन्हें भी पुलिसका कीप-भाजन वनना पडता था ।पुलिसको यह श्रधिकार दे दिया गया था कि वह सार्वजनीन शान्तिकी रत्नाकेनामपर बाहे जिस राज नीतिक सभामें जाकर दखल दे, चाहे उसे स्थापित कर दे ख़ौर चाहे उसे उठा दे। पुलिस स्वयं अभ्यान्तरिक सचिवकी श्राझासे वारंवार श्रपने इस श्रधिकारका उपयोग किया करती थी। वास्तवमें कानूनके शब्द उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई से उनपर श्रमल किया जाता था।

यह स्पष्ट ही है कि ऐसी श्रवस्थामें राजनीतिक दलोंकों वृद्धि होनेकी श्राशा बहुत ही कम थी। सरकारकी नीतिही ऐसी थी कि राजनीतिक दलोंका उद्योगवल हो तोड़ दिया जाय क्योंकि इस समय जिन सरदारोंके हाथमें शासनसत्ता थी उन्हें यह भय था कि कहीं उदारमतवादी श्रीर प्रागतिक दोनों दल एक न हो जायँ। यदि एकही जाते तो उनके विरुद्ध यह बड़ी भारी शिक्त खड़ी हो जाती। इसमें सन्देह ही क्या है कि इन्हीं दलोंकी एक न होने देनेके लिये ही इन्हें परस्पर व्यवहार करना मना कर दिया गया था।

लोगोंने यहांतक कहा कि इतागाकीको श्रायह करके सरकारने जो यूरपकी यात्रा करने भेज दिया उसका भी भीतरी मतलय यहां था। उसके साथियोंको इच्छा नहीं थी तथापि १६३६ के कार्तिक मासमें इतागाको गोतोके साथ यूरपकी श्रार रवाना हो गये। उनके जाने पर उदार मतवादियों श्रीर प्रागितकोंमें खूद तू तू में में श्रारम्भ हुई। प्रागितक दलके (जिसके श्रोक्तमा नेता थे) एक समाचारपत्रने इतागाकी श्रीर गोतोपर यह दोप लगाया कि सरकारी खर्चसे ये लोग यूरपकी यात्रा करने गये हैं। इससे उदारमतवादियों के दिमाग भड़क उटे श्रीर उन्होंने श्रोक्तमा श्रीर उनके दलपर प्रत्याक्रमण करना श्रारम्भ किया। उन्होंने यह कहा कि प्रागितक दलवालोंसे मित्सु विश्व कम्पनीका कुछ भीतरी सम्बन्ध है श्रीर कम्पनी

#### १४२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

ने जो इतना धन वटेारा है इसका कारण यह है कि जब श्रो-कूमा सरकारी काम पर थे तब उन्होंने सरकार से इस कम्पनी-को रुपया दिलाया था। यह निश्चय रूपसे तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने या उस पत्तके लेगों ने इन दलें में घार विरोध उत्पन्न करने के लिये ही इतागा की श्रीर गोतों को खर्च देकर या दिलाकर यूरप जाने का श्रायह किया, पर इसके लिये तो प्रमाणका श्रभाव नहीं है कि कुछ सरकारी श्रफ सर इस भगड़े के। वढ़ाने का प्रत्यत्त या श्रमस्य प्रयत्न श्रवश्य करते थे।

श्रस्तु, कुछ समयके लिये तो इन दो प्रचएड दलेंकी एकता होनी श्रसम्भव हो गयी। प्रत्युत उनमें विवाद ही बढ़ता गया श्रीर परस्पर ऐसा विरोध फैला कि जिससे राजनीतिक दल मात्रकी वदनामी होने लगी।

सरकारने लोगों के राजनीतिक प्रयलों के द्वाने में श्रीर भी जड़ाईसे कार्य लेना श्रारम्भ किया। संवत् १६४० के वैशाखमें समाचारपत्र संवंधी विधानमें परिवर्तन किया गया। पहले के कानूनके श्रनुसार समाचारपत्रों के लेखों के लिये श्रकेला सम्पादक ही उत्तरदायों होता था, परन्तु श्रव उस कानूनमें जो परिवर्तन हुश्रा उससे सिर्फ़ सम्पादक ही नहीं, विक उसका मालिक श्रीर उसका कार्याध्यत्त भी श्राचेपयुक्त लेखों के लियं दिखत होने लगा। जो लोग समाचारपत्र निकालना चाहते उन्हें ज़मानत के तौरपर कुछ रुपया सरकारमें जमा करना पड़ता था। यह रकम इतनी वड़ी होतो थो कि समाचारपत्र निकालनेकी कोई काहेकी हिम्मत करे। इसके श्रितिरक्त कानून इतनी कड़ाईके साथ श्रमलमें लाया जाता था कि हुंसी मज़ाक, वाकचातुर्य, रुलेप या व्यक्नोक्ति भी मानहानि-

को के। दिमें आ जातो था। प्रतिदिन कोई न कोई समाचार-पत्र वन्द हो जाता, उसका छुपना रुक जाता। सम्पादक, सजालक या प्रवन्धकर्ता पकड़े जाते श्रार जेलखानेमें वन्द किये जाते।

सरकारने श्रपनी दृष्टिसे यह सब चाहं उचित ही किया है। पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे समाचारपत्रोंकी श्रोर राजनीतिक दलोंकी प्रगतिका मार्ग बहुत कुछ कक गया जिससे लें। लेकतन्त्र शासनकी शिचाके कार्यकी वड़ी भारी हानि हुई, क्योंकि राजनीतिक दलोंसे श्रीर समाचारपत्रोंसे ही ता यह शिचा सर्वसाधारणको प्राप्त होती है। छापाखाना संबंधी कानृनके वोक्षके मारे बहुतसे समाचारपत्र दव गये श्रीर फिर उठ नहीं सके, श्रीर जितने राजनीतिक दल थे वे एक एक करके टूटने लगे, क्योंकि सार्वजनिक सभा श्रीर समा जोंके कानृन श्रीर पुलिसकी श्रसहा कुदृष्टिके सामने वे ठहर न सके श्रीर उन्हें श्रपने श्रस्तित्वसं हाथ धाना पड़ा रै।

यहां यह भी कह देना श्रावश्यक जान पड़ता है कि राज-नीतिक दलोंको दया देनेको जो कठोर उपाय किये जा रहे थे उनसे गरम दल वालोंमें वदला लेनेकी श्राग भभक उठी। उन्होंने वड़ा उत्पात मचाया श्रीर जैसी हालत थी उसे श्रीर भी भयंकर कर दिया। वे फ्रांसकी राज्यक्रांतिका स्वप्न देखने लगे,

१. संवद १६४०के भाद्रपद मासमें संघटनात्मक प्रागतिक दलका श्रन्त हुआ। पहले तो कई सभासदोंने इसे चलानेका ही श्राग्रह किया, पर जब श्रोक्माने ही इस्तीका दे दिया तब दल तोड़ना ही ठीक समभा गया। १६४१ के श्राश्विनमें उदारमतवादियोंने भी उसका श्रनुकरण किया। इसी समय संघटनात्मक साम्राज्यवादियोंका दल भी दृद गया।

श्रीर यह घोषणा करने लगे कि " विना रक्त वहाए स्वाधीनता नहीं मिलती "। यहां इन ऊधम उत्पातोंका वर्णन करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सरकारका ध्वंस करनेके लिये गुप्त मएडली कायम हुई। र राज्यकान्तिकारी सेनाएँ तैयार करनेके लिये पड़यन्त्र रचे गये, मन्त्रियोंको मार डालनेके प्रयत्न हुए, श्रीर केरियामें वलवा खड़ा करनेका भो उद्योग हुआ?।

१. सरकारके विरुद्ध फुकुशिमा प्रदेशमें भी एक वड़ा भारी पड़्यन्त्र हुआ था। इसका कारण यह हुआ कि वस प्रदेशका गवर्नर मिशिया सूया पादेशिक समितिको कोई वात न मुनकर मनमानी कार्रवाई करने लग गया जिससे लोग बहुत ही चिढ़ गये श्रीर गरम दलवालोंने ऐसी स्वेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध बलवा करनेके निर्मित्त पड्यन्त्र रचा । यह पड्यन्त्र पकड़ा गया श्रीर उसके छः नेता छः सात वर्षके लिये जेल भेज दिये गये। इस पड्यन्त्र वालों की शपथ इस प्रकार थी-१. हम प्रतिहा करते हैं कि स्वेच्छाचारी सर-कारको नष्ट करके प्रातिनिधिक शासक मण्डल निम्माण करेंगे। २, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये श्रपने प्राण श्रीर सर्वस्वकी देनेमें तथा श्रपने परिवारका स्नेह भी छोड़ देनेमें श्रागा पीछा न सोचेंगे। ३. इम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने दलकी सङ्घटन श्रीर निर्ण्यके अनुसार ही चलेंगे। ४. इम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारा उद्देश्य सिद्ध न है। लेगा तवतक श्रपना दल भङ्ग न करेंगे, चाहे कैसी ही कठिनाई श्रीर विपत्ति क्यां न श्रा पड़े। ४ हम यह भी मण करते हैं कि जो कोई इस शपथकी रचा करनेमें त्रुटि करेगा श्रीर हमारे गुप्त नियमोंका प्रकट कर देगा उसे श्रपना प्राण श्रपने ही हाथों लेना होगा।

२. कोरियामें चलवा करनेका उद्योग श्रोइ केन्तारो श्रोर इसके साथियों ने किया था। जापानके इतिहासमें यह "श्रोसाकाका मामला" के नामसे प्रसिद्ध है। इन लोगोंके मस्तिष्कमें फ्रांसके "स्वाधीनता, समता, श्रीर एकता" के भाव भर गये थे। सरकारकी लड़ाईसे जब उनके बड़े बड़े उद्योग मिट्टीमें

## संयदनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १४५

पर पुलिसका ऐसा यड़ा यन्त्रोवस्त था कि गुप्त प्रयहाँ श्रीर पड़यन्त्रोंका कार्यपथपर श्रानेसे पहले ही पता लग जाता था। प्रायः ऐसा होता था कि प्रा ६० श्रादमी एक साथ पकड़े जाते श्रीर उन्हें बहुत ही भयङ्कर द्राड दिया जाता था। कोई छः सात वर्षके लिये श्रीर कोई जन्मभरके लिये जेलमें सड़ने भेज दिये जाते। कावायामावाले मामलेमें जिसमें राष्ट्रविष्लव करनेका पड़यन्त्र किया गया था, पड़यन्त्रियोंपर राजनीतिक श्रपराधके वदले खून श्रीर डाकेज़नीका इलज़ाम लगाया गया । इस प्रकार सरकारी श्रफसर जो मनमें श्राता कर डालते थे, उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं था। हर

मिल गये तब वे बहुत ही निराश श्रीर उत्तेजित हुए श्रीर उन्होंने सीचा कि यि कोरियामें जाकर वहांके प्रागतिक दलको सहायता करके प्रजातन्त्रकी स्थापना कर सकेंगे तो जापानमें भी श्रपना वल वढ़ जायगा। वे शखास्त्र श्रीर गोला वारूद लेकर श्रीसाकामें जहाज़ पर बैठ रवाना हो ही चुके थे कि इसी बीच उनका भेद खुल गया। संवद १९४२ के मार्गशीर्ष मासकी यह बात है कि ३७ पड़यन्त्री श्रीसाकामें पकड़े गये थे।

१. संवत् १६४१ के श्रारिवन मासमें कावायामाके कुल उदार-मतवादियोंने एक राष्ट्रविष्वव सेना खड़ी की। एक स्वना निकालकर - वन्होंने सर्वसाथारणसे कहा कि स्त्रेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध सस्त्र ग्रहण करो श्रीर हमारे दलमें श्राजाश्रो। स्वनापत्रमें लिखा है कि सरकार इसलिये है कि वह लोगोंको स्त्रायीनता श्रीर जन्मसिद्ध श्रिथकारोंकी रचा करे, इसलिये नहीं है कि उन्हींको सतानेके लिये श्रन्यायकारी कानून बनावे। यड़े शोककी बात है कि श्रवतक सन्धि संशोधन नहीं हुशा न राष्ट्रीय परिपद् ही स्थापित हुई। शासनस्त्र कुल श्रक्तसरोंके हाथमें है जो राजवंशकी मर्यादाको विशेष कुल नहीं समभते। ६०से श्रिषक लोगइस मामलेमें पकड़े गये श्रीर उनपर स्वन श्रीर डाकेज़नीका मुकदमा चला।

#### १४६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

समयके लिये वे पहिलेसे ही तैयार रहते थे। वे कानून बना सकते थे, उसे तोड़ भी सकते थे।

सरकारकी इस मनमानी घरजानीके विरुद्ध बहुत कुछु कहा जा सकता है। परन्तु यह ध्यानमें रखना होगा कि सरकारको देशमें शान्ति बना रखनी थी श्रीर वह भी ऐसे समय जब कि बहुतसे ऐसे राजनीतिक श्राततायी थे जो हर उपायसे अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंके श्रनुसार शासन-यन्त्र स्थापित करानेकी चिन्तामें थे। यह भी सच है कि जिस समय एक श्रोरसे सरकार कड़ाईके साथ राजनीतिक श्रान्दोलन श्रीर प्रचार कार्यको द्वा रही थी उसी समय दूसरी श्रीरसे मुख्य मुख्य सरकारी राजनीतिक प्रतिज्ञात शासन प्रवन्धके निम्मीण करनेमें लगे हुए थे।

संवत् १६४० के भाइपद मासमें, इतो हिरोबुमी यूरोपसे लौट श्राये श्रीर शासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्त्रिन् मएडलका नवीन सङ्घटन करनेमें लग गये। इतो पाश्चात्य देशोंकी राजनीतिक संस्थाश्रोंकी समभनेके लिये गये थे श्रीर वे १८ महीने इसी काममें लगे रहे। सबसे श्रधिक उनका निवास जर्मनीमें हुश्रा। कहते हैं की जर्मनीमें रहते हुए प्रिन्स विस्मार्क-पर् उनकी वड़ी श्रद्धा जम गयी श्रीर उन्होंने वहां उस महान्

१ पिन्स विस्मार्क जन्म संवत १८०२, मृत्यु १६५७। जर्मनीके सव राज्योंको प्रशियाके श्रधीन करके जर्मनीको एक महान् बलशाली राष्ट्र बनाने वाले श्रपने समयके श्रद्धितीय राजनीतिज्ञ पिन्स विस्मार्क यही हैं। यह कट्टर राजभक्त श्रीर परमदेशभक्त थे। वंशपरंपराके श्रधिकारसे संवत् १६०४ में.ये. वर्लिनकी राजसभाके सभासद हुए। १६१७ में इन्होंने रूसमें जर्मनी की श्रोरसे एलचीका काम किया। १६१६ में फ्रांसमें राजदृत बनाकर भेजे गये। शीशही वहांसे बुलाये जाकर जर्मनीके वैदेशिक सचिव बनाये

# संघटनान्दोलनका दितीय अभिनय १४७

राजनीतित्र तथा प्रशियाके शासकवर्गकी शासनप्रणालीका बड़े ध्यानसे निरीचण किया।

प्रजातन्त्र शासनप्रणालोके प्रवर्तनमें उन्होंने पहला काम यह किया कि जापानके सरदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठा-से पुनः भृपित किया। संवत् १६२५के पुनःस्थापन श्रीगत दुपरा-नतके दामिश्रोके शासनान्तसे समस्त तालुकेदारों (दामिश्रो) श्रीर द्रवारके सरदारोंको प्रतिष्ठा श्रीर मान मर्यादाका कोई

गये। चार वर्ष उपरान्त श्रास्ट्रिया श्रोर प्रशियाके बीच ज़मीनके वारेमें मगड़ा चल पड़ा। युद्ध हुआ । उस समय विस्मानेही प्रशियामें मुख्य स्वयारं थे। इस युद्धमें प्रशियाकी जीत हुई। तबसे श्रास्ट्रिया जर्मनीसे देवकर चलने लगा । १६२४ में विस्मार्क मुख्य मन्त्री हुए। इसके तीन वर्ष वाद फ्रान्स-जर्मन युद्ध हुआ जिसमें जर्मनीने श्रद्भुत पराक्रम दिखलाकर फ्रान्सको विलकुल ही दवा दिया। इसका भी श्रेय विस्मार्क ही की दिया जाता है। प्रिन्स विस्मार्क जैसे चंतुर राज-नोतिज्ञ थे वैसेही युद्ध कलाके जाननेवाले भी थे। केवल जर्मनीमें हो नहीं, सारे गुरपमें उस समय विस्मार्कंकी बातको काटनेवाला कोई नहीं था। जापानके प्रिन्स इता जिन्हें जापानका विस्मार्क कहते हैं, एक प्रकारसे इन्हींके शिष्य थे। इनको नीति खद्गहस्त नीति ( " खून श्रीर लोहेकी नीति " ) कही जाती है। इनका यह विरवास था कि खड़हस्त रहने ही से हमारे साथ कोई श्रन्याय नहीं कर सकेगा। इसलिये जब जब यह राजनीतिक वातचीत किसी देशसे श्रारम्भ करते थे तो उस वातचातके पीछे जर्मनीका खद्ग श्रातक का काम करता था। परन्तु यह परदेशहर एके भूवे नहीं थे, क्योंकि श्रास्ट्रिया जब युद्धमें हारा श्रौर जर्मन सेनापतियाने इस वातपर ज़ोर दिया कि श्रास्ट्रियाकी राजधानी वियेनापर श्रव चढ़ जाना चाहिये तव विस्मार्कको बहुत दुःख हुआ। यहां तक कि जब बादशाह भी सेनापतियोंकी इन बातोंको सुनने लगा ता उन्हेंने वियेनापर चढ़ाई करनेके वदले मर जाना हो श्रच्छा वतलाया । यह 'श्रति' के वड़े विरोधो थे। हदयके वड़े सच्चे थे। राजकाजमें जब इन्हें कृठ बोलना पड़ता था ता इन्हें बहुत दुःख होता था।

द्रवारो चिह्न न रहा था। श्रर्थात् द्रवारके सरदारां श्रीर पूर्वके दामिश्रों लांगांका चैशिष्ट्य दिखलानेवाली उपाधियाँ श्रादि नहीं थीं, यद्यपि समाजिक व्यवहारमें परम्पराकां लीक मिट नहीं गयी थी। संवत् १६४१के श्रावण मासमें इतोकी सलाहसे पाश्चात्य ढङ्गपर श्रिन्स, मारिक स, काउण्ट, वाइ-काडण्ट श्रीर चेरनकी सम्मानवर्धक उपाधियां नवीन निम्माण की गयीं श्रीर पुराने द्रवारियों श्रीर पूर्वके तालुकेदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठाके श्रनुसार इनसे भृषित किया गया श्रीर जिन लोगोंने पुनःस्थापनाम महत्वपूर्ण कार्य किये थे वे भी "सरदार" बनाये गये। उस समय पुराने श्रीर नवीन बनाये सरदारोंकी संख्या ५०५ थी। सरदारोंकी इस पुनर्मान प्राप्तिसे इतो सरदारोंमें श्रीर सरकारी द्रवारोंमें बहुतहीं प्रिय हो। गये।

इसके वाद उन्होंने मन्त्रिमगडलका ढाँचा बदला, जिससे उसं प्रणालीके अनुसार मन्त्रिमगडलका कार्य हा जिसके निम्माण होनेकी बात थी। अबतक शासन-प्रवन्धमें बड़ीही गड़वड़ थी क्योंकि शासनके जितने विभाग थे उनका कार्य ठीक ठीक वँटा हुआ नहीं था। एक विभागका कार्य्य दूसरे विभागके दफ़रमें जा पहुँचता था। फिर भी सब विभागोंके मन्त्री परस्पर विलकुल स्वतन्त्र थे पर श्रीर कोई एक मन्त्री ऐसा नहीं था जो समस्त राज्यकार्यके लिये उत्तरदायी हो। प्रधान मन्त्री (दाइजो दाइजिन) जो थे वे बैठे बैठे कानून बनाया करते थे और हुक्म दौड़ाते थे पर राज्यकी नीतिको सँभा-लने या चलानेका काम नहीं करते थे। नवीन मन्त्रिमगडलमें प्रधान मन्त्री श्रध्यत्त मन्त्री (नाईकाकू सोरीदाइजिन) हुए श्रीर जर्मनीके प्रधानाध्यत्त (चान्सेलर) के समान राष्ट्रका समस्त कार्यभार इतपर रखा गया। भिन्न भिन्न विभागों के मन्त्री इनके प्रत्यक्ताधीन हुए श्रीर इनके सामने श्रपने श्रपने विभागके लिये जिम्मेदार बनाये गये। इते। स्वयं जापानके नवीन मन्त्रिमण्डलमें प्रथम श्रध्यक्त मन्त्री हुए।

इसके यादका सुधार इन्होंने यह किया कि सरकारी ब्रोहदे-केलिए उचित परीज्ञा लेनेका प्रवन्ध किया। श्रव तक सिफा-रिशसे काम होता था। जिसपर वड़े लोगांको छपादृष्टि हो जाती उसीको वड़ा श्रोहदा मिल जाता। विना छलकपटके उच्च पदका प्राप्त होना श्रसम्भव था। राजनोतिक श्रान्दोलन करनेवालोंके श्रसन्तोपका यह भी एक कारण था श्रोर इसीसे उन्हें सरकारपर श्राक्रमण करनेकी यहुतसी सामग्री मिल जाती थी। इस सुधारका उस प्रतिकात राज्यप्रणालीसे यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं था तथापि सरकारी कामांपर सिफारशे लोगोंको भरतीका कम इसमें रुक गया श्रीर शासनचकमें वड़े बड़े सुधार हो सके।

इस प्रकार लोकतन्त्र राज्यव्रणालीकी स्थापनाको लदय करके वरावर सुधार हो रहा था तथापि सरकारकी वैदेशिक नीतिके कारण उसकी वड़ी ही निन्दा होने लगी।

संवत् १६४२ के पापमासमें सिद्रोालकी सुन्धिसे तथा उसी वर्षके वेपालमें तीनस्तीनकी सन्धिसे सं० १६३६-४१का कोरिया प्रकरण श्रीर तज्जनित चीनप्रकरण, जब शान्त हो चुका तब सरकारने पाश्चात्य राष्ट्रोंकी सन्धियोंके संशोधनका कार्य उठाया जिसपर जापानमें श्राकाश-पाताल एक हो रहा था। मार्किस इनाउयी उस समय वैदेशिक मन्त्री थे। उनका यह ख्याल था कि सन्धि-संशोधन करानेका सबसे श्रच्छा उपाय पाश्चात्य राष्ट्रोंको यह विश्वास दिलाना है कि जापान

पाश्चात्योंके कानून, संस्थाएँ, श्राचार-विचार श्रीर रहन सहन सब कुछ खीकार करनेके लिये तैयार है। इसलिये , सन्धि संशोधनके पूर्व वे यह आधश्यक समभते थे कि देश सिरसे पैर तक यूरपके ढाँचेमें ढल जाय। उसके विचार श्रीर लच्यके साथ उसके साथी भी सहमत हुए, श्रीर देशका युरोपीकरण वड़े भारी परिमाणपर श्रारम्भ हुआ। युरोपीयेां-वी देखा देखी सामाजिक सम्मेलनें के लिये ताकिश्रामें सर-कारी खर्चसे ''राक्क्समेइक्षाँ" नामका एक सार्वजनिक विशाल भवन वन गया। युरपके नाचनेका ढङ्ग दिन रात सिखलाया जाने लगा, स्त्रियोंका भी युरोपीय ढङ्गकी पाशाक पहननेका श्रीर वाल वनानेका शौक सरकारकी श्रीरसे दिलाया जाने लगा। उद्यानोंमें साथ भाजन श्रीर चित्र विचित्र वस्त्रांकी पहिनकर नाचनेकी प्रथा जापानी समाजमें प्रवेश हो गयी। पाठशालाश्रोंके पाठ्य विषयोंमें विदेशी भाषाश्रोंकी पढ़ाईका समावेश हुआ, श्रार अंत्रेज़ी भाषाका महल करलेने और अपनी मातृभापाका त्याग देनेकी भी वहुतसे पार्चात्य सभ्यताके प्रेमियोंने सूचना दी श्रीर उसका पक्ष समर्थन किया।

इस प्रकार युरोपीकरण इस आडम्बरपूर्ण पद्धतिका उपक्रम होने लगा था और पाश्चात्य सभ्यताके चारों और गुण गाये जा रहे थे जब सन्धियों से संशोधनार्थ विदेशीय राष्ट्रोंकी निमन्त्रण भेजा गया। संवत् १६४३के वैपाख मासमें सन्धिसम्बन्ध प्रतिनिधियों से और जापानी वैदेशिक मन्त्रीसे बातचीत आरम्भ हुई। कई वैठके हुई और अन्तम सब बातें ते भी हा गयीं। पर जब वह मसविदा लोगोंके सामने आया तब तो लोगोंमें बड़ा ही असन्तोप फैला। इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें जापानी न्यायाल औं में विदेशी न्यायाधीशों- को नियुक्त करनेकी भी एक शर्च थी। मन्त्रिमएडलके बहुतेरे मन्त्री इस मसविदेसे असन्तुष्ट थे। वासोनाड नामके एक फरांसीसी न्यायतत्वज्ञ जो एक नवीन धर्मसंत्रह वनानेकेलिये न्यायविभागमें नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसविदेमें कई देाप दिखलाकर कहा कि ऐसी सन्धि करना ठीक न होगा। पुराणिष्रय दलवालोंने भी जो सदा सरकारके पत्तमें रहते थे, इस बार बड़ा घोर विरोध किया। स्थावतः ही वे लोग युरोपीकरणके सर्वथा प्रतिकृत थे। उन्होंने संशोधनपरही असन्तोप प्रकट नहीं किया विक्त जिन उपायोंसे वैदेशिक सचिव सन्धि-संशोधनका प्रयत्न कर रहे थे उन उपायोंका भी उन्होंने खूब खएडन किया। परिणाम यह हुआ कि काउएट इने।उयीने राष्ट्र प्रतिनिधियोंको वातचीतके एकवारगी ही स्थिगत होनेकी सूचना देकर संवत् १८४५के श्रावण मास-में आप खयं इस्तीफा देकर अलग हो गये।

सरकारकी इस भूलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवालों-के अच्छा मौका हाथ लगा। जो लोग राजनीतिक दलोंके ट्रट जानेसे देशमें तितर वितर हो गये थे वे सन्धि संशोधनके चाद्विवादसे उत्साहित होकर राजधानीमें आकर जमा होने लगे। उसी समय दाइदोदाङ्केत्सु अर्थात् 'प्रवल एकता-चादीदल' सङ्घटित हुआ और गोतो उसके नेता हुए। अनु-यायियोंकी कमी न थी—उदारमतवादी, प्रागतिक, साम्राज्य-वादी, और पुराणप्रिय (इस नामका वस्तुतः कोई दल नहीं था परन्तु इस विचारके लोग थे)—ये सब इस दलमें शामिल हो गये। सच पृछ्यि तो इसकी दल कहना इसके विराद् कपको कम करना है। इसे उन लोगोंका जमाव कहना चाहिये जो सरकारी विदेशप्रतिनीतिसे असन्तुष्ट थे। गोतो, इता- गाकीके समान अपने सिद्धान्तोंके पक्के नहीं थे, न श्रोकुमा-के समान गम्भीर विचारके ही पुरुप थे। ये रेवोस्पियरी के ढक्कि श्रादमी थे। इनमें उत्साह बहुत था। श्रावेग भी खूव था और लोगोंको अपने श्रमुक्त बनालेनेकी वर्शी-करण विद्या भी इनके पास थी। १६२४ में शोगून केकीका समसाकर शासनसत्ता सम्राट्की श्रपण कर देनेके लिये उन्हें ठीक करनेवाल व्यक्ति यही गोतो थे। १६२० में इन्होंने द्रवार-से इस्तीफा दे दिया और इतागाकीके साथ शासन-प्रणालीसुधारके श्रान्दोलनमें सम्मिलत हो गये। सन्धि-संशोधनके काममें जब सरकार विफल हुई तब इन्होंने लोगोंसे कहा कि श्रव छोटी छोटी वातोंके लिये सगड़ना छोड़ दे। और सरकारका विराध करनेके लिये एक होकर खड़े हो जाश्रो। महाशय तोयावीने कहा है कि भुगड़के भुगड़ लोग श्राकर, विना सोचे, विना समके, विना किसी उद्देश्यके,

१. रावेस्पियरीका पूरा नाम था माक्समिलिश्रम रावेस्पियरी । संवद १६१४ में फ्रांसमें इसका जन्म हुआ श्रीर संवद १६४१ में इसकी मृत्यु हुई । फ्रान्सके राष्ट्रविष्ठवमें इसने प्रधान भाग लिया था । श्रीर इसी विष्ठवमें इसका श्रन्त भी हुआ । इसने वकालतकी शिचा पायी थी श्रीर इसीकी वदीलत उसकी लेकिपियता श्रीर प्रसिद्धि वहुत जल्द वड़ी श्रीर खूव वड़ी । फ्रान्समें इसने श्रपना रंग खूव जमाया था । जे। लोग राजतनत्रके विरोधी थे वे इसके पचमें हो गये थे श्रीर इसकी मानते थे, क्योंकि यह वादशाहको मार डालनेका उपदेश दिया करता था । संवद १६४० में यह "राष्ट्ररचा-सभा" का मन्त्री हुआ श्रीर तव तो इसने श्रन्थेर करना श्रारम्भ कर दिया । जिसको चाहा फ्रांसीपर लटका दिया । प्रतिदिन ३० श्रादमीके हिसावसे उसके शत्रु श्रीर प्रतिस्पर्दी स्लीपर चड़ाये जाते थे । परन्तु एकड़ी वर्षमें उसपरसे राज्यस्वधारियोंका विश्वास टूट गया श्रीर श्रन्तमें उसीके स्लीपर चड़ना पड़ां ।

#### संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १५३

केवल इनकी श्राकर्पणशिकसे खिचकर इनके दलमें भरती होने लगे। इससे वड़ी खलवली श्रौर हलचल मचने लगी, क्योंकि वहुतसे श्रान्दोलनकारियोंने इस श्रवसरसे लाभ उठा कर श्रपना उद्योग पुनः श्रारम्भ किया। इतागाकी श्रौर उसके श्रव्याथियोंने पुनः एक प्रार्थनापत्र सरकारके पास भेजा श्रीर वाक्खातंत्र्य तथा सभासमाजखातंत्र्यको कठोर वन्धनोंसे मुक्त करने श्रौर सन्धियोंका शीव संशोधन करानेकी प्रार्थना की।

संवत् १८४२ के पौषमासमें शान्ति रक्ता-कानून (हो श्रान जोरेई) बना। पुनः स्थापनासे श्रवतक जितने कानून वने थे उनमें यही सबसे भयङ्कर था। इस कानूनके श्रनुसार गुप्त सभा समि-तियोंका करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया श्रीर जो कोई इस कानूनका उज्जङ्घन करता उसे दो महीनेसे लेकर दो वर्ष तकका कैदका दगड दिया जाता था श्रीर साथ ही १० से १०० येन तक जुर्माना भी होता था।

यदि कोई ऐसी पुस्तकें या पुस्तिकाएँ लिखकर छपवाता कि जिनसे सार्वजनिक शान्ति भक्क होनेकी सम्भावना होती तो केंवल लेखक ही सज़ा नहीं पाता था विष्क छापाखाना भी ज़ब्त कर लिया जाता था। इस कामूनमें एक धारा यह भी थी कि राजमहलसे सात मीलके अन्दर रहनेवाले किसी पुरुपपर यदि सार्वजनिक शान्ति भक्क करनेका सन्देह होगा तो वह तीन वर्षके लिये उस प्रदेशसे निर्वासित कर दिया जायगा१। जिस रोज़ यह कानून वना उसी रोज़ इसका अमल भी

१. यहां राजमहल कहनेका कारण यही है कि यह तोकिश्रो राजधानीके मध्यमें है। कोई यह न समभे कि राजनीतिक उपद्वींसे राजमहलकी रहा करनेके लिये कानूनमें राजमहलका नाम श्राया है। सम्राट् का तो इन सब बखेड़ोंसे कोई सम्बन्ध ही न था।

जारी हुआ। उसी रोज़ अन्तःप्रदेशके सचिव यामागाताकी आज्ञासे पुलिसके अध्यत्न जनरल मिशीमा सुयोने ५७० से मो अधिक मनुष्योंको निर्वासित कर दिया । इन निर्वासितों में तोकिओंके सभी मुख्य मुख्य राजनितिज्ञ और प्रचारक लोग थे। वास्तवमें इस कानूनने फ़ौजी कानूनका नज़ारा दिखला दिया। जिन्होंने अपने निर्वासित किये जानेका सवव पूछा वे तुरत पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। जिन्होंने अपने निर्वासित मित्रांकी आरसे अधिकारियोंके पास प्रार्थनापत्र मेजे उनकी भी वही गति हुई। राजधानीके नागरिकोंमें वड़ी घवराहर फैल गयी, वड़ी हलचल मच गयी, चारों और पुलिसका पहरा वैठ गया, प्रत्येक सरकारी विभागके कार्यालय और मन्त्रीके मकानकी रक्ताके लिये फ़ौजी सिपाही पहरा देने लगे। तेाकिओंमें तो उस समय सव भयभीत थे। राष्ट्र विभवके समय जैसी पैरिसकी दशा थी वैसी इस समय तोकियोंकी हो गई।

पर इस वर्णनको पढ़ते हुए यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सरकार जो इतनी कड़ाई कर रही थी इसका कारण केवल इतनाही था कि सन्धिक प्रश्नपर जो घोर आन्दोलन हो रहाथा वह दव जाय। सच तो यह है कि जापानमें वैदेशिक नीतिपर टीकाकरनेवालांसे सरकारका वड़ा ही कठोर व्यवहार होता है। सर्वसाधारण अपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना विचार रखते

२. निर्वासितोंमें ऐसे ऐसे लोग थे—श्रोजाकी युकिश्रो (बादको तोकिश्रोके प्रधान ), होशांतोरु (बादको प्रतिनिधि सभाके सभापति, मार्ग प्रवन्ध मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसे वातचीत करनेवाले जापानी राजदूत ), हयाशी युज़ो (मोर्ग-प्रवन्ध-मन्त्री), नाकाजिमा नोवुयुकी (बाद को जो प्रतिनिधिसभाके सभापति हुए), इत्यादि।

#### संघटनान्दोलनका द्वितीय श्रभिनय १५५

हैं उतना और किसी वातका नहीं । मालूम होता है कि इस नये कानूनकी निर्द्यताको सरकार भी खूब समभती थी और वह यह भी जानती थी कि इससे लोग चिढ़ गये हैं । इसलिये समभौतेके ख़्यालसे काउएट ओक्साको सरकारने शासक-मएडलमें लेकर वैदेशिकसचिव वनाना चाहा । काउएट ओक्सा लगातार लोकपच्चपर अटल रहे । सरकार ने उनसे वैदेशिक सचिव वनने और सन्धिसंशोधनकी वातचीत करनेका भार प्रहण करनेकी प्रार्थना की । काउएट ओक्साने इस निमन्त्रणको स्वीकार किया लौर संवत् १६४५ के माध मासमें वैदेशिक सचिवका कार्य भार ग्रहण किया ।

लोकतन्त्र शासनप्रणालीके प्रवर्त्तनार्थ सामग्री भी सरकार प्रस्तुत कर रही थी। वैशाख मासमें मंत्र परिषद (सुमत्सुइन) सम्राट्को सलाह देनेके लिये स्थापित हुई। श्रीर दे। दिन वाद इते। श्रध्यच्न मन्त्रीका पद त्यागकर नवीन मंत्र परिषद्के श्रध्यच्च हुए श्रीर कृषिव्यवसाय सचिव कुरोदा श्रध्यच्च-मन्त्री हुए। परिषद्के श्रध्यच्च वननेमें इतोकी यह कामना थी कि शासन पद्धतिका जो मसविदा उन्होंने श्रपनी देखभालमें तैयार कराया था वह उनके ही सामने परिषद्में निश्चत हो जाय।

मन्त्र परिपद्ने शासनपद्धतिके मसविदेपर विचार किया श्रीर उसे में जूरति हो। तव सम्राट्ने भी उसे मंजूरी दे दी। संवत् १८४६ (माघ मासमें) वड़े ही चित्ताकर्पक समारोहके साथ श्रीर समस्त सरदारों श्रीर उच्च राजकम्में चारियों की उपस्थितिमें खयं सम्राट्ने उसे घोषित किया। ऐसे मङ्गलमय उत्सवके उपल्ह्यमें समस्त राजनीतिक बन्दी होड़ दिये गये श्रीर इसे नवीन युगका उपःकाल समक्ष सर्वसाधारणने खूव श्रानन्द मनाया।

इस प्रणाली की घोपणासे लेकर प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन होने तक अर्थात् संवत् १६४७ (आवण मास) तक के यीच सन्धि-प्रश्नका विवाद पुनः उठनेके श्रतिरिक्त श्रीर कोई मार्केकी घटना नहीं हुई। श्रोकुमाने विदेशीय राष्ट्र प्रति-निधियों से कह सुनकर सन्धि संशोधनकी जो नई शत्तोंका मसिवदा तैयार किया श्रीर जिन्हें सबसे पहले 'लएडन टाइम्स ' (संवत् १६४६ केवेशाख मासके एक श्रङ्क) में र उसके संवाददाताने प्रकाशकर दिया। उनका देखते ही द्रवारमें श्रीर दरवारके वाहर भी वड़ा विरोध होने लगा। जिस शर्तमें सबसे श्रेष्ठ न्यायालयमें विदेशी न्यायाधीश नियुक्त करनेकी वात थी उससे ते। लोग वहुतही श्रतन्तुष्ट हुए। दर-वारमें विरोध करनेवाले मन्त्र परिपद्के श्रध्यन्न स्वयं इताही थे जिनका यह कहना था कि यह बात नवीन शासनप्रणालीके श्रभिप्रायके सर्वथा विरुद्ध है। कार्तिक मासमें श्रोकुमा मन्त्रि-मएडलकी सभासे विदेश संबंधी राज्यकार्यालयकों जब लौट रहे थे तो उनकी गाड़ीपर किसीने वम फँका जिससे श्रोकु-माके दाहिने पैरमें वड़ा ज़लम हा गया। मन्त्रिमएडलकी सभामें जिससे श्रोक्रमा श्रभी लोटे थे, यही निश्चय हुश्रा था

श्रोकुमाके साथही श्रध्यक्त मन्त्री कुरोदाने भी श्रपना पदत्याग किया। श्रव नया मन्त्रिमएडल वनना श्रासान काम नहीं था क्योंकि सबको यह भय था कि सन्धि-संशोधनका काम न होनेसे राष्ट्रीय परिपद्के पहलेही श्रधिवेश्नमें वड़ी वड़ो कठि-

कि सन्धिका काम श्रभी स्थिगित कर देना चाहिये। इस प्रकार श्रोकुमाको श्रपना पद छोड़ना पड़ा श्रोर फिर एक वार

सन्धिसंशोधनकी वात चीत रुकी रह गयी।

१. १६ श्रमेल १८८६ ई०।

## संघटनान्दोलनका दितीय अमिनय १५७

नाइयाँ उपस्थित होंगी श्रोर इसिलये किसीकी भी मन्त्रीपद् श्रहण करनेको हिम्मत नहीं पड़तो थी। पैाप मासतक याँही श्रनिश्चित श्रवस्था रही जब श्रन्तमें जाकर यामागाता मुख्य मन्त्रो हुए ग्रोर मन्त्रिमण्डल सङ्घटित हुश्रा। १

. इस समय वेदेशिक राजनैतिक मामलोंकी तुलनामें देशी मामले स्थिर और शान्तही रहे। फिर भी एक विशेष मार्केकी वात यह देखी गयी कि नवीन प्रणालीपर कुछ भी विचारपूर्ण टोकाटिम्पणी या श्रालोचना नहीं हुई। पुराने गरमदलवाले उदारमतवादी भी जो खाधीनता, समता श्रौर मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंके लिये चिल्ला रहे थे उन्होंने भी नई राज्यप्रणालीकी स्दम परीचा नहीं की । इसमें सन्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबका ध्यान था। पर हम तो यह समसते हैं कि राज्यप्रणाली की कोइ श्रालोचना न होनेका मुख्य कारण यह था कि श्रभो लोगोंने खाधीनता, खसत्ता, मनुष्यके जन्मसिद्ध श्रधि-कार श्रीर प्रातिनिधिक संस्थाश्रीका ठीक ठीक समभाही नहीं था। जापानियोंकी मनावृत्ति भी श्रंशतः इसका कारण हो सकती है। जानकर हो या वेजानेही हो, उन्होंने सम्रा-द्की तात्विकसत्ताको सिर श्राँखें चढ़ा लिया था। सर्व-साधारणका यही ख्याल था कि पुनःस्थापनाके प्रतिज्ञा-पत्रानुसारही सम्राट्ने नई शासनप्रणालीका दान दिया है। इसके साथही उन्हें इस वातका भी श्रमिमान हो गया था कि जापानने विना रक्तपातके ऐसा शासन प्राप्तकर लिया श्रौर इस कारण ये सुदमरीत्या इस प्रणाली की परोचा नहीं कर रहेथे।

१. जवतक स्थायीरूपसे कोई मन्त्रीमंडल नहीं बना था तवतक मिन्स साओ ऋथ्यर-मन्त्रीका काम देखते थे।

# १५८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

इसके श्रितिरिक्त देशके समस्त राजनीतिक्क, चाहे सरकारी काम करते हें। या न करते हों, इसी चिन्तामें थे कि किसी प्रकार इस प्रणालीकी डोंगी पार लगे। वास्तवमें इतागाकी तथा श्रन्य प्रमुख नेता व्याकुल होकर श्रपने साथियोंकी समक्षा रहे थे कि ऐसे प्रणालोके प्रवर्त्तित हो जानेसे श्राप लोगोंपर वड़ी भारी जिम्मेदारी श्रा पड़ी है श्रीर इसलिये ऐसे समयमें सरकारसे विवाद न करनेमें ही देश की लाज रहेगी।

इस प्रकार नई शासनपद्धतिपर कोई टीकाटिप्पणी या निन्दा नहीं हुई। लोग बड़ी गम्भीरताके साथ उसकी ब्रोर भुके श्रीर श्रपने भविष्य को वनाने में तत्पर हुए।

# चतुर्थ परिच्छेद ।

#### नवीनप्रणालीके निम्मीता।

इसके पहले दो पिरच्छेदों में हमने नई प्रणालीकी घोपणा होनेके पूर्वके आन्दोलनका वर्णन किया और विशेषकर उन-लोगोंका जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे और जो आन्दालन करते थे, दल वाँघते थे और अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करते थे। इस परिच्छेदमें भी वर्णन तो उसी अन्दोलनका होगा परन्तु विशेषतः ऐसे लोगोंके सम्बन्धमें कि जो सरकार दरवारमें प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रनेता थे। इसमें हमारा अभिन्नाय यही है कि जिन लोगोंने राज्यप्रणालीको निम्मांणकर स्वीकृत किया उनके राष्ट्रीय विचार क्या थे, राजनीतिक किन सिद्धा-न्तांको वे मानते थे और किस अभिन्नायसे उन्हांने यह कार्य किया इत्यादि यह सब यथासम्भव माल्म हो जाय।

नृतन प्रणालीके निर्माताश्रामें हम केवल प्रिंस ईतो जिनके श्राध्यक्तामें नयी प्रणालीकी रचना हुई श्रोर वाईकाउन्ट इनुए की, जो कि इस पत्रक प्रधान लेखक थे श्रीर उनके साथी वाइकाउन्ट ईतो मियाजी श्रोर कानेको किन-टारो इत्यादि की ही नहीं शामिल करते। हम इनमें उन सवका भी समावेश करते हैं जिन्होंने मन्त्र परिपद्में इस मस्विदेपर वाद्विवाद किया था। इस परिच्छेदमें हमें उनके व्यक्तित्वसे कोई काम नहीं है, केवल उनके उसा विचार श्रोर भावनाको देखना है जिस विचार श्रोर भावनाके प्रभावसे उस राज्यश्रणालीके राजनीतिक सिद्धान्त

निश्चित हुए हैं कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन प्रणालीका सङ्घटन निर्भर करता है। हम पहले उनके राजनी-तिक विचारों श्रोर सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त कर उन वार्तोकी-उन मनुष्यां और पदार्थोंको भी-परीका करेंगे कि जिन्होंने आन्दोलनके जुमानेमें प्रणालीके निम्मीताओंका इस श्रोर प्रत्यत्त या श्रप्रत्यत्त रीतिसे प्रवृत्त कर दिया था।

यह पहले ही कहा जा चुंका है कि वहुतसे जापानी नेता-श्रोंने यह मान लिया है कि इस लोकतन्त्र शासन प्रणालीका दान पुनःस्थापनाके समयकी सम्राट्की 'प्रतिज्ञा' का ही पूर्व-दृष्ट और प्रत्यन्न फल था। इसमें सन्देह नहीं कि सर्व साधा-रण ते। यही मानते हैं कि सम्राट्ने स्वयं ही श्रपने निरीचणमें इस शासनपद्धतिका निम्माण कराया है, जैसे श्रमरीका-चासियोंको यह धारणा है कि उनके पूर्वजोंने ही श्रमरीका-के लिये राजनीतिक समताके विचारसे सर्वसाधारएके उप-कारार्थ ही लोकशासनकी पद्धति निर्माण की, यद्यवि इतिहास इस वातका प्रमाणित नहीं करता। लोगोंका यह ख्याल है कि श्रलौकिक वृद्धि सम्पन्न सम्राट्ने पुनःस्थापनाके समय ही यह जान लिया था कि आगे चलकर लोकतन्त्र शासनका प्रवर्तन करना होगा श्रीर इसिलये वे वरावर सरकारको उस श्रीर प्रवृत्त करते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि पुनःस्थापनाके वाद्के कई राजाज्ञाएँ जैसे संवत् १६३३ में गेन्रो-इन श्रर्थात् स्तेनेटके स्थापनाको राजाला, १९३५ में फ्रकेन-काई अर्थात् प्रादेशिक शासकोंको सभाके स्थापनाको राजाज्ञा, तथा १६४६ में नई शासनपद्धतिके स्थापनाको राजाज्ञा श्रादिका उल्लेख श्रतिशापत्रमें श्राता है पर इससे यह नहीं सावित होता कि जिस समय प्रतिशा १ की गयी उस समय इन

घटनान्नोंका होना पहले ही मालूम हो गया था। इस भ्रमपूर्ण धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेदमें पर्याप्त रीतिसे उत्तर दे दिया है।

परन्तु यह वात ध्यानमें रखने योग्य है कि एक वातमें जापानकी भांतिनिधिक शासनप्रणालीका इतिहास चीन, कस, ईरान और कमसे विलक्तल भिन्न है। इन देशांके सम्राट्, राजमाता, ज़ार और सुलतान जितनी जल्दीसे लोकतन्त्र शासनपद्धतिके निम्मांण करनेका वचन देते हैं उतनी ही जल्दी उसे वापस भी ले लेते हैं। पर जापानमें सम्राट्के यचनका श्रत्रशः पालन हुआ है।

संवत १६२१ में लोकतन्त्र शासनका प्रश्न उठा और तवसे उस आन्दोलनकी प्रगति कभी पूर्ण रूपसे क्रँ ठित नहीं हुई यद्यपि समय समयपर गरम दलवालांकी उद्दर्ख कार्र-वाइयेँकि द्वानेके लिये कड़ाई की गयी इसमें सन्देह नहीं। मन्त्रिमएडलमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिक थे वे सव प्रातिनिधिक शासन प्रणालीके प्रवर्त्तनके पन्नमें थे। विरला ही कोई विरोध करता था। राजवंशज प्रिन्स ग्ररिसु-नावा, प्रिन्स सांजो श्रीर प्रिन्स इवाकुरा — मेजी-शासनमं प्रधान भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जो इस समय द्रवारमें होते हुए लोकतन्त्र शासनका पन लं रहे थे। सं० १६४० में ही श्रोक्तमाके राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाकी सूचनाका इनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया, यह विशेष मार्केकी बात है। श्रोक्कवा जो श्रभिनव जापानके एक वडे भारी निम्मीता हुए हैं और जो पुन:स्थापनाके कालसे श्रपने देहान्त (संवत् १६३५) तक दरवारमें प्रधाननेता रहे, गरम दलवालांसे कला श्रीर वेमेलका वर्ताव करनेके कारण

कभी कभी सुधार-विरोधी समभे जाते थे। परन्तु १६३२ में जो शासकवर्गकी सभा (चीहा चित्राकान काइगी) स्थापित हुई वह इन्होंकी बदौलत हुई। इसीसे मालूम होता है कि वे प्राति-निधिक शासन प्रणालीके विरोधी नहीं थे। इतो कहते हैं कि श्रोकुबोका विचार था कि कुछ दिनोंमें देशका प्रातिनिधिक शासनप्रणाली प्रहण करनी चाहिये पर इससे पहले पूरी तैयारी भी हो जानी चाहिये क्योंकि वे कहते थे कि सैकड़ों वर्षीसे जिनके श्राचार विचार श्रीर रहन सहन ताल्लुकेदार-शासनपद्धितिके अनुकूल होते आये हैं उनके लिये एकाएक एक ऐसी शासनप्रणालीका अपनालेना असम्भव है कि जिससे साम्राज्यकी सत्ता ही श्रन्तमें जाकर उनके हाथमें श्रानेवाली हो ।

मेजी-शासनके पहिले दश वर्षीमें श्रोक्ववोके वाद कि-दोका नाम श्राता है। लोकतन्त्र शासनका प्रश्न, जापानकी रांज्यप्रणालीमें किदोने ही उपिथत किया। सं० १८३० में अर्थात् यूरपकी यात्रासे लौट आनेके कुछ ही दिन वाद इन्होंने मन्त्रिमएडलके सव सभासदोंके पास एक विज्ञतिपत्र भेज-कर लोकतन्त्र शासनप्रणालीकी सूचना दी थी। इतागा-की और उनके सहान्दोलनकारियोंके द्वारा यही प्रश्न उठनेके एक वर्ष पूर्वकी यह वात है।

श्रोक्तवो श्रौर किद्रोके उपरान्त श्रोक्तमाका प्रावत्य हुश्रा, पर वह बहुत थोड़े दिनोंके लिये, श्रोर उनके वाद इतो, इना उसी, कुरोदा, यामागाता श्रादि लोग श्राये । इन्हींके श्रविश्रान्त परिश्रम और उद्योगका फल है जो श्राज जापान श्रपनी वर्तमान प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके कपमें देख रहा है।

प्रातिनिधिक संस्थात्रोंको स्थापित करनेका उपक्रम सर-

कारने इस प्रकार किया कि सबसे पहले प्रान्तीय शासकोंकी सभा निम्मांण की । इतागाकीका लाकतन्त्र शांसन-सम्बन्धी प्रथम आन्दोलन हुआ और उसीके वाद यह सभा वनी। इस सभाका पहला अधिवेशन संवत् १६३२ के आपाढ मासमें हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि किसी प्रकार भी यह समिति सर्वसाधारणकी प्रतिनिधि-सभा नहीं थी, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रान्तोंके शासकोंकी अर्थात् राज्यकर्मचारियोंकी यह समिति थीं। यह धर्म (कानून वनानेवाली) सभा भी नहीं थी, क्येंकि र इसका काम सिर्फ़ इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारको प्रान्तोंकी अवस्था वतला दें, स्थानिक शासनके सम्बन्धमें परस्पर वार्तें करलें, श्रार सरकार जो विल उपस्थित करे उसपर ये लोग बाद विवाद करें यद्यपि उनके रायसे मुख्य सरकार वाधित न थी। फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाश्रीका मार्ग इसने कुछ तो परिष्कृत श्रवश्य कर दिया। किदोने ता उसी समय इस समितिमें अध्यवके नाते सार्वजनीन धर्म-सभाका प्रश्न चर्चाकेलिये उपस्थित कर दिया था यद्यपि श्रिधिक सभासदीने यही राय दी कि श्रभी देशकी दशा ऐसी नहीं है कि ऐसे उन्नत शासन सुधारका निर्वाह कर सके। , यह कह सकते हैं कि इस समितिके सभासद राजकर्मचारी थे, अर्थात् प्रजाके प्रातिनिधि नहीं थे, पर यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वरूपके रूपसे ही इस समितिको स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह समा स्थानीयशासनमें प्रजाकी विशेष श्रधिकार देनेके वद्ले श्रधि-कारी वर्गका द्वद्वा ही वढानेके काम आ रही है। १

साम्राज्य-सभा स्थापित हो चुकने पर भी यह शासक सभा वनी रही श्रीर श्रवतक है। पर जिस वह श्यसे यह स्थापित हुई थी उसका तो

### १६४ जापानकी राजनितिक मगति

जिस वर्ष प्रान्तीय शासक-सभाका प्रथम अधिवेशन हुआ चसी वर्ष शिष्टसभा (गेन्दो-इन) श्रोर प्रधान न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) भी स्थापित हुआ जिसमें शासनकार्यको तीन भिन्न भिन्न श्रंग है। जायँ-प्रवर्तन, धर्मनिर्माण श्रीर न्याय उस समय जापानमें जा बड़े बड़े राजनीतिश श्रौर विचार शील पुरुष थे उनपर अभी माएटेस्स्यूकी "इन तीन समपद्ख शासनांगीं" के संस्कार जमे ही हुए थे और वे समसते थे कि सुशासनके लिये इस वर्गीकरणकी बहुत आवश्यकता है। अतएव प्रवन्ध कर्ताश्रीसे न्याय कर्ताश्रीको स्वतन्त्र करनेके लिये (ऐसा श्रलगाव करना उस समय सुसम्भव समभा जाता था ) प्रथम न्याय-मन्दिरकी स्थापना हुई । शिष्टसभा धर्मनिर्माण के प्रस्तावांपर बहस कर सकती थी पर उसे नये प्रस्ताव करनेका अधिकार नहीं था। इसमें ऐसे ही लोग थे जो सरदारों और श्रधिका-रियांसे मनानीत किये गयेथे। इसका काम यह या कि सरकार जितने कायदे कानून बनावे उनके मसविद्विको ये लोग देख-कर उस पर वादविवाद करें श्रीर कानूनके सम्बन्धमें राज्य-सचिवको अपनी राय वतलावें। यह ते। नहीं कह सकते कि यह संखा कार्यनिपुण थी और उसकी अधिकार ही क्या था, तौ भी धर्म सभाश्रोंके संघटनके सम्बन्धमें यह उपयुक्त. « विचारपद श्रीर शिनादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देह नहीं।

कुछ काम इसकी रहा नहीं। जब कोई नया मन्त्रिमण्डल सङ्घटित होता है तो अन्तः प्रदेशके मन्त्री इसका अधिवेशन करते हैं और शासकोंको नवीन शासन नीतिकी शिचा देते हैं। इस सभाके द्वारा अधिकार प्राप्त राजपुरुष स्थानीय राज्यप्रवन्ध अपने ही मनसे चलाते हैं। संवत् १६४७ में साम्राज्य-सभाके प्रथम श्रधिवेशनतक वह वनी रही।

लोकतन्त्र शासनके मार्गको दूसरो मंजिल यह थी कि १६३५ में प्रान्तीय शासन समाप स्थापित हुई। जापानमें पाश्चात्य दक्षपर प्रातिनिधिक संस्थाएँ स्थापित करनेका यह पहला ही उद्योग सरकारने किया।

उस समय ४६ प्रान्तें(फू अथवा केन) की ४६ प्रान्तीय प्रति-निधि सभाएं थीं। ये प्रतिनिधि श्रधिकारप्राप्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। २० वर्षसे अधिक उम्रवाले प्रत्येक व्यक्ति (पुरुप) के ानिर्वाचनका अधिकार था जो कमसे कम ५ येन ( ৩<sup>১</sup> रुपया ) कर देता हो । (पाठशालार्श्रोके शित्तक, सैनिक, जन्ममूर्ख, पागल, दाग़ी आदि लोगोंको यह अधिकार नहींथा)। श्री रकमसे कम १० येन (१५ रुपया) देनेवाले २५ वर्षसे श्रधिक वयस् वाले प्रत्येक पुरुपको निर्वाचित होनेका अधिकार था। इन प्रतिनिधियोंके अधिकार-कालकी अवधि ४ वर्षकी होती थी। इनमें स्थाधे सभासदोंको प्रति दे। वर्षमें सार्वजनिक निर्वा-चन द्वारा निर्वाचित होकर आना पडता था।यह प्रान्तीय समिति प्रतिवर्ष एक मास वैठती थी। इसका मुख्य काम प्रान्तीय सरकारके श्रायव्ययकी जाँच करना, श्रीर स्थानीय कर वैठाने श्रौर व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। पर इसका निर्णय मानना न मानना शासक या कभी कभी अन्तःप्रदेशके सचिवकी इच्छा पर ही निर्भर रहता था। समिति जब स्थापित हुई तब उसे धर्मनिर्माण का कोई अधिकार नहीं था, पर कुछ वर्ष वाद उसे यह अधिकार मिला। तथापि ये समितियां तथा नगर, कसवा और आम

श्रादिकी भी जो सभाएं उसी वर्ष स्थापितकी गयी थीं वे भावी साम्राज्य सभा के लिये जिस शिक्ताकी श्रावश्यकता थी,उस शिक्ताके बहुत ही श्रच्छी साधन थीं श्रीर उन्होंने श्रपने श्रस्तित्वका उद्देश्य भी सफल कर दिखलाया।

इस प्रकार श्रव यह निःसङ्गोच कहा जा सकता है कि सरकारी कर्म्मचारी भी प्रातिनिधिक शासनके श्रमुक्त ही थे श्रीर उन्होंने उसका मार्ग निष्कण्टक करनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न भी किया। पर श्रव प्रश्न यह है कि उस समयकी परि-स्थिति प्रशा थी जब नवीन शासन पद्धित निर्मित श्रीर खीइत हुई। उस समय इसके निर्माताश्रीके राजनीतिक विचार स्था थे, शाद्र्श क्या था श्रीर उनके सिद्धान्त क्या थे।

पिछले परिच्छेदमें यह वतलाया जा चुका है कि देशमें उस समय उदारमतवादी, प्रागितक श्रीर प्रजातन्त्र साम्राज्य वादी येतीन प्रधान राजनीतिक दल थे जिनके विचार श्रीर सिद्धान्त साम्राज्यकी सत्ता, सम्राट्के श्रनन्याधिकार श्रीर धर्मनिर्माण-प्रणालीके सम्बन्धमें परस्पर विलक्कल भिन्न थे। यह भी कहा जा चुका है कि प्रजातन्त्र साम्राज्यवादियाँ-की संख्या सबसे कम थी, प्रयोक्ति श्रन्य दे। दलाँके विरुद्ध इन्होंने सरकारके पत्तमें श्रपना दल सङ्घटित किया था। संस्थामें कम होनेपर भी सरकार उनके विचारोंको मानती थी।

इस समय भिन्न भिन्न राजनीतिक सिद्धान्तोंका जो परस्पर विरोध था उसके सम्यन्धम नवीन प्रणालीके प्रधान निम्माता इतो कहते हैं कि "एक श्रोर तो हमारे वड़े वड़े लोग थे जो श्रवतक 'नाविष्णुः पृथ्वीपतिः' का सिद्धान्तही मानते चले श्राते थे श्रीर यह समभते थे कि सम्राट्के श्रधिकारोंको मर्यादित करना सरासर राजद्रोह है। दूसरी श्रीर बहुतसे सुशिक्तित नवयुवक थे जिन्होंने पाश्चात्य राजनीति दर्शनके उदारतम सिद्धान्तोंकी शिक्षा पायी थी। ऐसे भी राजनीतिश्रॉ-का श्रभाव नहीं था जो शासनकार्यके भार श्रीर उत्तरदायित्व को तो समभते नहीं थे श्रीर मांटेस्क्यू तथा क्सोके सिद्धान्तों से विलकुल चौंधिया गये थे?। श्रीर श्रिषकारीवर्ग ऐसा था कि जर्मनीके विद्धानोंके सिद्धान्तही उसे मान्य होते थे (इन सिद्धान्तोंके मुख्य प्रतिपादक डाक्नुर केते। थे)। देशके राजनीतिजिज्ञासुश्रोमें वकलकी 'सम्यताका इतिहास वहुत ही लोकप्रिय हो गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक संस्थाएँ सिर्फ़ वेकाम ही नहीं विक्त हानिकर हैं। विश्वविद्यालय तथा श्रन्य पाठशालाश्रोंके छात्र परस्पर श्रहमहिमका भावसे इसे पढ़ रहे थे। परन्तु इन विद्यार्थियोंमें इतना साहस नहीं था कि घर श्राकर कभी श्रपने नियमनिष्ठ मातापिताश्रोंके सामने वक्रलके सिद्धान्तोंको दोहरावें।

लोकतन्त्र शासन-प्रणालोके निम्मीताश्रांकी इन्हीं सव

१. सबसे पहले वाल्टेयर, रूसो श्रीर मार्न्टेस्क्यू, इन्हीं तीन फ्रांसीसी जगिद्धिख्यात लेखकोंने प्रजासत्तात्मक शासनपद्वतिके श्रनुकृल लेकिमत तैयार किया है। इन्हींके लेखोंने फ्रान्समें राष्ट्रविष्ठव भी कराया। श्रस्तु। मांटेस्क्यूका जन्म संवत्र १७४६ श्रीर मृत्यु संवत् १८२२ में हुई। इनने "लेज पर्सान" (स्वकीय पत्र) नामक पुस्तक लिखकर ईसाइयोंके प्रचलित सांप्रदाय श्रीर फ्रांन्सकी शासन पद्धतिकी खूब निन्दा की। 'रामका उत्थान श्रीर पतन' शोषिक ग्रन्थ लिखकर इन्होंने यह प्रमाणित किया कि स्वावलम्बन श्रीर देश प्रेमसे देशका गौरव बढ़ता है श्रीर एकतन्त्र राजपणालीसे उसका सर्वनाश होता है। इसी प्रकार इन्होंने श्रीर भी कई क्रांतिकारक ग्रन्थ लिखे जिन्हें केवल करांसीसी ही नहीं प्रत्युत समस्त यूरप शिरसा वन्य समक्ता था।

विचारोंका सामना करना पड़ा था। इतोने जिन लोगोंकी 'वड़े बुढ़ें या 'नियमनिष्ठ मातापिता'कहा है वे लोग प्रायः राजनीतिक चार्तीमें पड़ते ही न थे। उनका प्रभाव जो कुछ भी राजनीतिपर पड़ता है। यह श्रप्रत्यच था। परन्तु उनकी संख्या सब राजनी-तिक द्लांसे अधिक थी। शासनसंबंधी आन्दोलनमें जो लोग सम्मिलित हुए थे उनकी संख्यासे इनकी संख्याकी ठीक ठीक श्रद्भतुलना करना श्रसम्भव है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शान्दोलन करनेवालोंकी श्रपेचा उनकी संख्याशक्ति वहुत द्मधिक थी। 'राष्ट्रीय सभा-स्थापनार्थ-समाजमें' जापानके ६० लाख वालिग पुरुषों में से केवल = ७ हज़ार ही सिमालित हुए थे। इनकी संख्याशिकका पता इसीसे लगाता है। श्रव इन मैान-पुरुपाम छुड लोग लोकतनत्र शासनान्दोलनके विरोधी भी हैं।गे, कुछ उदासीन भाध रखनेवाले हें।गे और कुछ 'मीनं सम्मति लज्ञणं के न्यायवाले भी हांगे। पर इसमें सन्देह नहीं कि वे सब सरकारके पत्तमें थे। श्रतएव जब हा हल्ला मचा-नेवाले, फौजी वानेवाले ये आन्दोलनकारी अपने उदारमतीके सिद्धान्तोपर शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारका द्वाते थे तव सरकारका इस मुकवृत्ति समाजसे भी वहुत इद्ध दिलासा होती रही हागी।

श्रीर भी दे। शक्तियां ऐसी थीं जिन्हें हम शान्ति श्रार मर्यादाके श्राधारस्तम्भ कह सकते हैं—परिवारमें पिताका श्रिधकार, श्रोर राजकाजमें सम्राट्का श्रिधकार। इतो कहते हैं कि नवयुवक पाठशालोंमें तो उदारमतके महान् सिद्धान्तोंकी शिक्षा पाकर श्राते थे पर श्रपने नियमनिष्ठ पितामाताश्रोंके सामने वे उन सिद्धान्तोंकी चर्चातक नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार उदारमतवादी गरम दलवाले लोग जो निःसंकोच

हाकर प्रजातन्त्रकी पुकार करते और एकही सार्वदेशीय धर्म-सभा स्थापित करनेकी कहते थे, वे सम्राट्की कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। सम्राट्की सत्ताके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये उनका हृद्य गवाही न देता था। यही नहीं, प्रत्युत वे सम्राट्की पूज्य और देवता मानते थे और एक और तो सरकारी हाकिमोंपर निन्दाकी बौद्धार करते थे और दूसरी ओर राजसिंहासनकी अट्टर भक्ति भी रखते थे। इससे राजपुरुष राजसिंहासनके अधिकारसे अपने कार्योकी रज्ञा करनेमें समर्थ होते थे।

संवत् १९३९ में एक वड़ी भारी विचार क्रान्ति भी हे। गयी। गरम दलवालेंके उधम, उत्पात, पड्यन्त्र श्रीर उपद्रवसे उदारमतवादित्वपर राजपुरुषोंकी गम्भीर दृष्टि पड़ने लगी।

यहाँ यह भी एक कुत्हलका विषय है कि जब उदारमतवादी लोग स्वाधीनता, समता और मनुष्यके जन्मसिद्ध
अधिकारोंका प्रतिपादन करते थे तो उनके उन प्रवल प्रमाणों
द्वारा सिद्ध सिद्धान्तोंका उत्तर देना राजपुरुषोंके लिये बहुतही
कठिन हो जाता था क्योंकि उदारमतकी विचारपद्धति उन्हें
भी अपने साथ खींच ले जाती थी। अधिकारीके नाते वे अपने
किये का समर्थन कर सकते थे पर अपने कार्रवाइयोंको न्याय
सिद्ध नहीं कर सकते थे। तब डाकुर केतो यहाँ भी उनकी रचा
करने आ पहुंचे। वे बड़े बुद्धिमान् थे और उन्होंने बुद्धिवलसे
'जन्मसिद्ध अधिकार' के सिद्धान्तका खराडन करने और
स्वैरशासनका मराडन करनेके लिये डारविनके 'प्रकृति कृत
निर्वाचन' का उपयोग किया। १६३६ में अर्थात् जिस वर्ष
नाकाई महाशयने रुसोके "केंत्रा सोसिस्राल" (सामाजिक
समभौता) का अनुवाद प्रकाशित किया, उसी वर्ष केतेने

"जिङ्केन शिन्सेत्सु" (मनुष्यके श्रधिकारीका,श्रभिनव सिद्धान्त) नामक छपना एक निवन्ध भी प्रकाशित किया जिसमें वे लिखते हैं कि " यह संसार जीवन संप्रामका एक रणकेत्र है जिलमें उन्हीं लोगोंकी जीत होती है जो श्रानुवंशिताके सिद्धान्ता नुसार बुद्धिवल और शरीरशक्तिमें श्रीरींसे श्रेष्ट होते हैं, और उन्हींको कनिप्डॉपर अधिकार मिलता है क्योंकि यही दात और भी स्पष्ट रूपमें पशुपित्वयें। और वनस्पितयें। में देखी जाती है। यह सनातन सिद्धान्त है श्रीर प्राणिमात्र इसके चरामें हैं। इतिहासपूर्वके श्रसभ्य ज़मानेसे इस सभ्य ज़माने-तक वरावर 'योग्यतमका ही वचना ( ग्रीर वाकीका नष्ट होना )' यही सिद्धान्त चला श्रा रहा है श्रीर जयतक पृथ्वी-पर प्राणी वसते हैं तवतक वही सिद्धान्त कायम रहेगा। शतप्य मनुष्यके जन्मसिद्ध श्रधिकारके नामका कोई पदार्थ-ही इनियाम नहीं है। जो जिन श्रिधकारोंकी भोग रहा है वे उसके कमाये हुए श्रधिकार हैं, श्रौर व्यक्तिके इन श्रधि-कारोंकी तसीतक रचा हो सकती है जवतक कि जिस देशमें वह रहता है उस देशकी सरकार मौजूद है। .. श्रतएव यह कह सकते हैं कि लोगोंके अधिकार राज्यहीके कारण उत्पन्न हुए जो राज्य पहले पहल किसी ऐसे मनुष्यका स्थापित किया हागा जा कि सबसे बलशाली रहा हो श्रीर जिसने सब सत्ता, सव श्रिविकार श्रपने हाथमें कर लिया हो। यदि ऐसा कोई स्वेच्छाचारी राजा न होता तो राज्य भी हमारा कभी सङ्घटित न हुआ होता, न लोगोंके अधिकारही कहींसे आ सकते। ... यह ध्यान देनेकी वात है कि लोगोंकी मानमर्यादा और अधि-कारों में अनन्तभेद हैं और यह जीवनतत्वही के भेदोंका परिणाम है।

'जन्मसिद्धं श्रधिकारों' के खएडन श्रौर सरकारके स्वैर-शासनके मएडनका यह उपाय किया गया। जो लोग जर्मनीके राजनीतिके तत्वज्ञानपर मोहित हुए थे उन्होंने डाक्टर केतोके इस विचारका समर्थन किया श्रौर सम्राट्का राष्ट्रकप मानकर प्रजातन्त्रके अन्तर्गत राजतन्त्र स्थापित करने-का पच उठाया। स्वभावतः हो सरकारी श्रधिकारी डाक्टर केतोके नवीन सिद्धान्तके श्राड़में श्राश्रय लेने लगे। हम समभते हैं कि इतोका यही श्रभिप्राय था जब उन्होंने यह कहा कि सरकारी श्रधिकारी जर्मनीके विद्वानोंके राजनीतिक सिद्धान्तोंको मानते हैं।

संवत् १६३ में जय श्रोकुमाने पदत्याग किया तय शासकः मगडलमें इतोही प्रधान थे श्रोर इनके विचार भी वहुत श्रागे चढ़े हुए थे। काम करनेमें तो श्रोकुवोसेही इनका विशेष सम्वन्ध रहता था पर कुछ समयतक श्रोकुवोसे किदो श्रीर श्रोकुमाके विचारही इनके विचारोंसे श्रधिक मिलते थे। इतो इन देगेंसे श्रधिक सावधान श्रीर मिलनसार भी थे। श्रोकुमाके १६३८ के पड्यन्त्रसे पहले इतोके राजनीतिक विचार श्रोकुमाके विचारोंसे यहुत मिलते जुलते थे। इसके वाद शासन सम्वन्धी श्रंशेज़ी सिद्धान्तोंकी श्रोर इनका चिच्च रहा क्योंकि इनकी पाश्चात्य शिका पहले पहले इंग्लैंडमें ही हुई थी। पर संवत् १६३ में श्रोकुमाके प्रयत्नींपर पानी फिर चुकनेपर शासक-मगडलमें वड़ी भारी विचार क्रान्ति हो चली। इस क्रान्ति श्रोर देशकी ऐसी परिस्थितिके साथ इतोके राजनीतिक विचार भी यहुत कुछ पुराने ढक्क हो गये।

जव पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाश्चोंका सूदमान्वेपण करने श्चौर एक नयी शासन पद्धति निस्मीण करनेके लिये राजप्रति-

# १७२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

निधियों के नेता बनाकर ये यूरप भेजे गये तो ये अमरीका, इंग्लैंड और वेलिजयम होते हुए प्रशिया पहुंचे और सबसे अधिक वे पहीं उहरे। इंग्लैंड छोड़ जर्मनीमें जा रहनेसे उनकी बहुत निन्दा भी छुई परन्तु उन्होंने उसके कोई परवाह नहीं की। वहाँ वे यूरप के अद्वितीय पुरुप जिन्स विस्मार्ककी अलोकिकता पर मुग्ध हो गये जिनके बुद्धि कौशलसेही जर्मनीका साम्राज्य सङ्घित हुआ और जिनके 'लोहा और खून' की नीतिसे ही फरांसिसी विसय की धाराका प्रवाह रुक गया था। इते। उन्हों राजनीति पटु विस्मार्ककी खड़हस्त शासननीति थार जर्मनीके अधिकारीवर्गकी ही कार्यप्रणालीके सुद्म निरीन्नण करनेमें लग गये।

वहांसे लौटकर इताने जापानमें भी जर्मनीके ढक्नका श्रिविकारीवर्ग निम्मांण करनेमें श्रपना सारा वल श्रोर प्रभाव लगा दिया। पुनःस्थापनाके समय जो सम्मानस्चक लक्नण मिटा दिये गये थे उनका इन्होंने उद्धार किया। उन्होंने सरदारों- के ऐसे ऐसे वर्ग निम्मांण कर दिये जापानमें जिनका नाम भी किसीको माल्ल नहीं था। उन्होंने मन्त्रिमण्डलका भी ढाँचा वदल दिया श्रीर विस्मार्कके समयकी जर्मनीकी शासनपद्धतिके श्रवसार शासनसत्ताको श्रध्यत्तमन्त्रोके हाथमें सर्वताभावसे सींप दिया श्रीर खयं ही नवीन मन्त्रिमण्डलके प्रथम श्रध्यत्त मन्त्री हुए।

संवत् १८४१ में लोकतन्त्र शासनपद्धतिका मसविदा वनानेके लिये जब भिन्न भिन्न शासनप्रणालियोंका श्रनुसन्धान करनेवाला कार्यालय स्थापित हुश्रा तो वह कार्यालय (साइदो तोरिशिराते किश्रोक् ) 'राजप्रासाद विभाग' के साथ जोड़ दिया गया। इस विभागसे सार्वजनिक प्रश्नोंका कोई सम्बन्ध

नहीं था श्रीर श्राज भी लोकतन्त्र शासनके हाते हुए यह विभाग सरकारका एक पृथक् और विशेष विभाग है। प्रधान थर्मनिर्माण कार्य ते। शिष्ट समामें होता था श्रौर साधारण विधि विधान श्रादि न्याय विभागसे वनाये जाते थे। ऐसी 🏃 अवस्थामें यह कार्यालय इन्हीं देा विभागोंमेंसे किसी एकके साथ न करके उसे राजप्रासादमें क्यों भेज दिया। इसका कारण यह मालूम होता है कि ऐसे ही स्थानमें नए शासन पद्धतिके निर्माणका काम शान्तिपूर्वक हो सकता था कि जहाँ रहनेसे सार्वजनिक श्रालोचनासे कोई सम्बन्ध न ्र कि जहा रहनल जानजा । रहे। कानेको जिनका कि इसमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, कहते हैं कि जब शासन सबंधी सुधारों का मसविदा तैयार हो रहा था तव लोग यह जाननेके लिये वहुत उत्सुक हो रहे थे कि कैसी शासन पद्धति मिलेगी। क्योंकि उन्हें विस्मार्कके प्रभावका स्मरण होनेसे इतोके शासन सम्बन्धी विचारोंपर सन्देह होता था श्रौर इसितये सार्वजनिक हस्तक्षेप श्रौर श्रालोचनासे कार्यालयका काम सुरिचत रहनेमें कोई वात उठा नहीं रखी गयी।

इस कार्यालयके श्रध्यल इतो ही थे श्रीर मार्किस ते क्र्-दाइजी राजप्रासाद विभागके मन्त्री वनाये गय जिसमें शासन छुधारके काममें वे भी श्रप्रत्यल कपसे सम्मिलत हो सकें। करनेका काम जितना था वह इने उथे की, कानेकी कन्तारो, इतो मियाजी श्रीर उनके साथियोंकी सौंपा गया। इने उथे ते। एक राजनीतिक दल (शिमेई काई) के नेता रहे जिस दलके सिद्धाना लोकतन्त्र-साम्राज्य-वादियोंसे मिलते जुलते थे श्रर्थात् सम्राद्की सत्ता, समस्त विधि विधान पर सम्राद्का श्रनन्याधिकार, श्रीर सभाह्य शासनपद्धति । इनाउगे चीनके प्राचीन साहित्य श्रीर जापानके इतिहासके भारी विद्वान थे। कानेकाका श्रच्छी पाश्चात्य शिक्षा मिली थी श्रीर इति (मियोजी) स्वेच्छाचारी शासकके उदाहरण थे।

इस प्रकार पुराणिय लोगों के बीचमें साम्राज्य-सरकार-के अमेध्य विभागमें, सार्वजनिक आन्दोलन और सार्वजनिक सम्बन्धसे विलकुल स्वतंत्र ऐसे गुप्त स्थानमें नये शासन पद्धतिकां मस्विदा तैयार हुआ और वह नव स्थापित मन्त्र-परिपद्में पेश हुआ। उस समय अध्यक्त इतोके अतिरिकं, राजवंजन सभी पुरुप, सभी मन्त्री, विशेष मन्त्री, परिपद्के सभासद जिनमें बिन्स सांजो, काडण्ड कात्स्, ओकी, हिगाशी-कुसं, तोरिओ, योशीई, सोयोजिमा, कावामुरा, सासाकी, तेराजिमा और वायकाउण्ड इनोमोतो, शिनागावा, नेमुरा, साना और फुकुझाका उपस्थित थे। जब तक परिपद्की बैठकं होती रहीं, सम्राट् प्रायः स्वयं उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसं सरदारों श्रीर मानाधिकारियोंकी सभाके राजनीतिक विचार क्या रहे इस पर कुछु टीका टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं।

परिपदका अधिवेशन कैसा हुआ इतके सम्बन्धमें इतो लिखते हैं कि "सम्राट् वरावर संशोधन करनेका अवसर देते थे और वाद्विवादको ध्यानपूर्वक सुनकर उदारमतवादी और पुराणिवय दोनें मतेंका पूर्ण विचार करते थे और यद्यपि भीतर और वाहर सब स्थानेंपर पुराणिवयताका बड़ा कोर था तथापि सम्राट्के उदार विचार थे जिससे हमें यह नई शासनपद्धति प्राप्त हुई "। यदि जापानके परम्परागत

१. यह दल किय्शिउ द्वीपमें उदार श्रीर प्रागतिक मतवादियोंके विरुद्ध संघटित हुआ था।

राजनीतिक विचारोंको देखिये और उस अवस्थाका विचार कीजिये जिसमें कि यह पद्धित वनी है ते। अवश्य ही यह कहना होगा कि इसमें वहुतही प्रगति वर्धक सिद्धान्तोंका समावेश हुआ था, परन्तु इन विचारोंको छोड़कर यदि निष्पत्त दृष्टिसे देखा जाय ते। कहना पड़ेगा कि पुराने विचारोंके प्रभावमें आकर कुछ राजपुरुषोंने उसका मसविदा तैयार किया और सार्वजनिक चर्चा या आलोचना से विलक्कल स्वतंत्र उचकर्मचारियोंने उसको स्वीकार किया और इस कारण न केवल उदारमतके सिद्धान्तोंका पराजय हुआ विक प्रातिनिधिक संस्थाओंके मृलसिद्धान्तोंका भी उसमें विचार नहीं किया गया। सच पूछिये ते। प्रातिनिधिकताके वस्त्र पहनी हुई जापानियोंके परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तोंकी ही प्रतिमा मात्र यह नई शासनपद्धित है।

इते। श्रपने ''शासन पद्धतिकी टीका " नामक पुस्तकके उपेाद्धातमें लिखते हैं कि "जापानका पित्र राजिसहासन पूर्व परम्परासे सम्राट्के परिवारमें चला श्राता है श्रीर इस प्रकार उसपर वंशपरम्परा राजपरिवारका श्रिष्ठकार रहेगा। राज्य करना श्रीर शासन करना ये दोनों श्रिष्ठकार उसी राजिसहासनके हैं। शासन पद्धतिके विधानकी धाराश्रोंमें सम्राट्की सत्ताके सम्बन्धमें जिस मर्याद्का उल्लेख है उसका यह श्रिभ्राय नहीं है कि इस सम्बन्धमें कोई नया सिद्धान्त निश्चित किया गया है प्रत्युत् सनातनसे जो राष्ट्रीय राज्यावस्था है उसमें कोई परिवर्तन न करके उसीका श्रीर भी श्रिष्ठक दृष्टीकरण हुश्रा है"। नवीन पद्धतिके निम्माताश्रोंने वड़ी वुद्धिमानीके साथ राजिसहासनके परम्परागत श्रिष्ठकारको स्थायी करनेकी चेष्टाकी है यद्यपि जापानियोंकी इस

# १७६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

समय ऐसी श्रवस्था या मनेवृत्ति नहीं है कि वे कभी भी इस परम्परागत श्रनन्याधिकारको छीननेका प्रयत्न करेंगे। पर नये प्रणालोके निर्माताश्रोंने यह बुद्धिमानीका कार्य नहीं किया कि हर प्रकारसे जनताके राजनीतिक श्रधिकारके उतक-र्षको रोक रखा।

# हितीय भाग

ः सङ्घटनके सिद्धान्तोंपर विचार

#### प्रथम परिच्छेट

#### सहुटनकी सीमामें समाट्

प्रथम भागमें हमने जापानकी पुनः स्थापना से लेकर नवीन पद्धतिकी स्थापनातक स्व राजनीतिक श्रान्दोक्तोंका वर्णन किया है। श्रव इस द्वितोय भागमें हम इस प्रणालीके मुख्य मुख्य श्रंशोंके सम्बन्धमें श्रर्थात् सम्राट्, मन्त्रिमण्डल, मन्त्रपरिपद्, राष्ट्रीय सभा, निर्वाचनपद्धित श्रीर सर्व साथारणकी स्वतन्त्रता श्रीर श्रिधकारोंके सम्बन्धमें उनके तात्विक सिद्धान्तोंपर विचार करेंगे।

पाठक इस वातको ध्यानमें रखें कि जापानके इतिहासमें सम्राह्की सत्ता मर्यादा निर्ध्य करने और राष्ट्रके निन्न भिन्न भागोंमें राजसत्ताको विभाजित करनेके लिए सबसे पहला विधान यही शासन सम्बन्धी विधान है। जापानमें सम्राह्की स्त्रनम्य सत्तापरइन्लिस्तानके समान कभी भी राजनीतिक वाद्वि- वाद नहीं हुन्ना और न कान्नकी व्याख्याही हुई। सनातनसे ही लोग यह समभते और मानते आये हैं कि सम्राह् ही बंशपरं- परासे जामाज्यके मालिक हैं। उनको इस बातकी फ़िकर नहीं थी कि सरकारी शासनसत्ताका विभाजन परम्परागत राज्यव्यवस्था अथवा राजसत्ताके मृलसिद्धान्तके अनुसार है या नहीं। प्रथम सम्राह् जिम्सू के आक्षापनमें (वि० पू० ६०३) लिखा है कि "वह शस्यसमृद्ध देश हमारा राष्ट्र है और हमारे वंशन इसपर राज्य करेंगे।" विक्रमसे सात शताब्दी पूर्व राजकुमार श्रोतोकूकी वनायी शासनपद्धति विधानमें लिखा है

कि सरकारी कर्मचारी श्रीर जनता दोनों ही सम्राट्की समान प्रजा हैं। जिन शोगन तोकृगावा इयेयास्न तोकृगावा सरकार स्थापित कर उसे अपने वंशजोंके हाथमें दिया और जिनके खान्दानमें यह श्रधिकार २५० वर्षसे श्रधिक कालतक रहा श्रीर जय सम्राट् क्योतोके राजमहलमें नज़रवन्द कैदीके समान रहते थे, उन्होंने यही घोषित किया कि शोगूनका कर्त्तव्य केवल सम्राट्की रज्ञा करना है। जापानके इतिहासकी यह एक वड़ी श्रद्भत घटना है कि कई शताब्दियातक किसी सम्राट्ने स्वयं शासन नहीं किया छोर न शासन श्रपने हाथमें लेनेकी चेष्टा ही की। श्रद्धत पात तो यह है कि इस प्रकार प्रत्यक । शासनसे दूर रहनेके फारण जनताके मनमें सम्राट्के श्रन-न्याधिकारका विचार दुर्वल नहीं, विलक्ष, श्रौर भी सुदढ़ हो गया। जिस प्रकार इंग्लिस्तानमें महारानी विक्टोरिया श्रीर महाराज सप्तम एडवर्डके 'स्वयं शासन'से श्रलग रहनेके कारण, राजधरानेकी नींच तृतीय जार्जके राज्यकालकी श्रपेत्ता चहुत श्रियक हढ़ होगयी, वैसे ही जापानमें भी सम्राट्के स्वयं शासनकार्यं न करनेके कारण सम्राट्की सिद्धान्तगत सत्तापर भी कोई भगड़ा ही नहीं उठा, प्रत्युत उससे जापानियोंके मनमें यह धारणा जड़ पकड़ गयी कि सम्राट् राजवंशके स्वगी-त्रज हैं श्रीर परम्परासे उन्हींका यह राज्य हैं।

जापानके घर्तमान शासन-पद्धति सम्बन्धी विश्वानका विशेषी भाग सम्राट्की श्रनन्य सत्ताके सिद्धान्तसे ही व्याप्त हैं। इसक एचना ऐसी संयत (नियन्त्रित) विधिके साथ हुई है कि कहींसे हिलनेका श्रवसर नहीं रहा। यहाँतक कि फ्रान्सकी वर्तमान प्रणालीका भी विधान इतना शब्द-बद्ध नहीं है, यद्यपि दोन एद्धतियोंके मूल सिद्धान्तोंमें श्राकाश पातालका सा श्रन्तर है। जापानी पद्धतिकें मूल सिद्धान्तसे संघ्राट्की ही सर्वो-परि श्रनन्य सत्ता है श्रीर फ्रान्सदेशकी पद्धतिके मूल सिद्धान्त-से प्रजाकी इच्छा ही ईश्वरकी इच्छाकें तुल्य है।

जापानके शासन-विधानकी चौथो धारामें लिखा है कि,

"सम्राट् साम्राज्यके शीर्पस्थान हैं, राष्ट्रके सव श्रिधकार उन्होंको हैं श्रीर वर्तमान विधानकी धाराश्रोंके श्रनुसार वे उन
श्रिधकारोंका निर्वाह करेंगे।" इतो इसकी व्याख्या करते हैं
कि "साम्राज्यपर हुक्मत श्रीर प्रजापालन करनेका सम्राट्का
श्रिधकार पूर्व परम्परागत है श्रीर वंश-परम्परातक रहेगा।
जिन धर्मविधान श्रीर शासनके श्रिधकारोंसे वे देशपर राज्य
करते हैं श्रीर प्रजाजनीपर शासनकरते हैं उन सव श्रिधकारोंके
केन्द्र हमारे सकलगुणसम्पन्न महाराज हैं श्रीर जिस प्रकार
मनुष्य शरीरमें झानेन्द्रियां श्रीर कर्मेन्द्रियोंसे होनेवाले कार्यमात्रको मस्तिष्कसे ही गति मिलती है, उसी प्रकार देशके
राजनीतिक जीवनका एक एक सूत्र महाराजके हाथमें है।"

इसके साथ यह भी माना गया है कि सम्राट् पवित्र श्रौर श्रमुल्लङ्वनीय हैं। इतो कहते हैं कि "सम्राट् इतने पृज्य हैं कि उनपर श्रद्धारहित या श्रपमानजनक टीका टिप्पणी करना श्रमुचित है, इस प्रकार सम्राट् निन्दा या श्रालोचनाकी सीमासे परे हैं, श्रौर वे इतने पवित्र हैं कि वे कोई श्रन्याय श्रथवा श्रमुचित व्यवहार नहीं कर सकते।" यह सम्राट्की परम्परागत श्रनन्य सत्ताका वहुत ही स्पष्ट निर्देश है।

श्रव देखना चाहिए कि नयी प्रणालीने कौन कौनसी नयी वार्ते की। सबसे मुख्य वार्ते ये हैं; (१) राष्ट्रीय परिषद्का स्थापित होना, जिससे राज्यसत्ता शासनके भिन्न भिन्न विभागों-में विभाजित की जाय (२) यह निश्चय करना कि विभाजित श्रिधिकारों के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाय, श्रीर (३) जापानी प्रजाजनों के कर्त्तव्यों श्रीर श्रिधिकारों की गणना श्रीर व्याख्या करना।

इस परिच्छेदमें हम कैवल यही देखेंगे कि धर्मविधान, स्याय और शासन ये तीनों अधिकार कैसे विभक्त किये गए हैं, और हर एकका सम्राट्से क्या सम्यन्ध है। सबसे प्रथम हम धर्मविधान श्रङ्गपर विचार करेंगे।

श्रधिकार विभाजनके सम्बन्धमें इतो श्रपने भाष्यमें लिखते हैं कि "राष्ट्रके समस्त शासनाविकारोंका एक पुरुपके हाथमें होंना ही सम्राट्की सर्वोपरि सत्ताका मुख्य लक्त्या है श्रीर नियमानुसार उन श्रधिकारोंका प्रयोग करना उस सत्ता-के प्रयोगकी सूचना है। केवल सत्ताही हो और उसके प्रयोग-का नियम या मर्थादा न हो तो स्वेच्छा बारकी स्रोर प्रवृत्ति हो-ती है। इसी प्रकार जब श्रिधिकारोंके प्रयोग करनेकी सर्यादा हो श्रीर सत्ताका लच्चण न हो तो प्रमाद श्रीर श्रालस्यकी श्रीर प्रवृत्ति होतो है। " इसका तात्यर्थ यह हुआ कि शासनके सव श्रिधिकार जब किसी नियमरहित राजाके हाथमें होते हैं. श्रथवा, इतोके कथनानुसार, उस राजाकी कोई प्रातिनिधिक धर्मसमा नहीं होती तो स्वैर-शासन-प्रणालीको इतो श्रच्छा नहीं समक्षते। उसी प्रकारसे यदि शासनसूत्र सव सर्वसा-साधारणको प्रतिनिधिसभाके हाथमें हो श्रौर सिरपर कोई राजा न हो तो उससे कार्यमें जड़ता और प्रमाद आते हैं। यह वड़ा ही दुवोंध श्रौर श्रर्थहीन सूत्र है। पर व्याख्याकारने श्रपना काम निकालनेके लिए कैसी चालाकीसे उसका उल्लेख किया है।

इतोने अपना भाष्य इसलिए प्रकाशित किया था कि उससे

लोगोंको यह माल्म हो जाय कि शासनिवधानकी प्रत्येक धारा, किस श्रभिप्रायसे श्रीर क्या सोचकर बनायो गयो है। श्रीर साथ हो यह भी प्रकट हो जाय कि किस श्रभिप्रायसे यह नयो अणाली बनायो गयो है। इतोका जो स्त्र ऊपर दिया गया है वह सम्राद्की परम्परागत सत्ता श्रीर नवीन शासन-विधाना-जुसार जो श्रधिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करने के लिए ही उपस्थित किया गया था।

शासन विधानको पाँचवी धारा है कि "सम्राट् सम्राट्-समाको श्रमुमतिसे अपने धर्म विधाना-धिकारका उपयोग करते हैं।" 'श्रमुमति' शब्दका अर्थ केवल मीन सम्मति ही 1 हैइसका प्रभाव कुछ विशोग नहीं है। जैसे दो प्रतिनिधियों में चलवत्तर प्रतिद्वन्दो दूसरेसे श्रमुमति ले लेता है और यिद् ऐसी श्रमुमति न भी मिले तो भी वह श्रपना कार्य चला-ही लेता है, दैसेही सम्राट् और साम्राज्यसभाका परस्पर सम्बन्ध है।

समाकी श्रनुपस्थितिमें सम्राट् कानूनके वदले राजाज्ञा निकाल सकते हैं। विधानानुसार सार्वजनिक शान्तिकी रचा या सार्वजनिक विपद्को दूर करनेके लिए ऐसी राजाज्ञा तमें निकालो जासकती है जब ऐसी ही कोई श्रावश्यकता श्रापड़े। इस राजाज्ञाको भी समाके दूसरे श्रधिवेशनमें उपस्थित करनेका नियम है। श्रीर यह भी नियम है कि यदि सम्राट्ने उसे स्वीकार न किया हो तो भविष्यत्में वह कार्यान्वित न हो सकेगी। यहाँ 'सार्वजनिक शान्तिकी रचा करनेके लिए। श्रीर 'ऐसो हो कोई श्रावश्यकता। ये शब्द बहुत हो गोल मोल हैं, श्रोर चाहे जिस श्रवसरार इनका उपयोग हो सकता है, क्योंकि समो श्रच्छे कानून सार्वजनिक शान्तिकी रचा श्रीर सबसाधा-

रणके सुखके लिए ही बनाए जाते हैं। इसके सिवाय सभाको निपेध करनेके अधिकारका उपयोग भी मुगमतासे नहीं हो सकता वर्षेकि यदि सम्राट् चाहें तो मंत्रिमएडलके द्वारा सभा-के कार्यका ऐसा ढङ्ग वाँघ सकते हैं कि जिसमें सभाकी श्रमुप-सितिमें यदि राजाझा निकली हो तो उसपर विचार करनेका श्रवकाश ही उसे न मिले। सम्राट् मंत्रिमएडलके द्वारा सभाके कार्यमें इस्तचेप कर सकते हैं, वे जव चाहें. विल उप-स्थित कर सकते हैं, यदि उस समय पहलेसे कोई विल उप-स्थित हो तो उसे उठा सकते हैं, उसमें रहोवदल भी कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, समाका श्रिधवेशन कोल वर्षमें तीन महीने होता है। धर्मविधानसम्बन्धी बड़ी बड़ी संखाओं और जटिल प्रश्नोंका विचार करनेके लिए यह वहुत ही कम समय है। सम्राट् चाहें तो सभाका श्रधिवेशन स्विगत करके श्रथवा उसे वन्द फरके यह समय श्रौर भी कम कर सकते हैं। परिपद्का श्रिधिवेशन करना, उसका कार्य वन्द करना, या उसे पदच्युत करना सम्राट्की इच्छाके श्रधिकारमें है।

शासनविधानानुसार सम्राट् श्रपने प्रजाजनोंके सुख श्रौर सार्वजनिक शान्ति तथा मर्यादाकी रक्ताके लिए राजाज्ञा निकाल सकते हैं। इतो कहते हैं कि ये श्राज्ञाएँ शासनके सम्बन्धमें हैं। उनका कहना है कि "ये सब श्रज्ञाएँ नियमानुसार परिपद्में चाहे उपस्थित श्रौर स्वीकृत न भी हुई हों, तोभी कानून ही समभी जायँगी श्रौर सब लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि सम्राट्का यह शासनाधिकार है। सर्वसाधारएके लिए इन्हें कानृनही समभना चाहिए। कानून श्रौर राजाज्ञामें श्रन्तर केवल इतना ही है कि कानून राजाज्ञामें रहोवदल कर सकता है, पर राजाज्ञा कानूनमें दखल नहीं दे सकती।" राजाज्ञा

किसी ही नामसे क्यों न पुकारिये, चाहे वह सम्राट्के धर्मवि-धानांधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे प्रकट हुई हो, वह है तो कानून ही। इतोके कथनानुसार जब कानून श्रीर राजाझामें भगड़ा पड़े तो कानूनका वल श्रधिक है। पर जय कोई भगड़ा न हो तो राजाझामें कानूनकी ही शक्ति है। ऐसे शासन सम्बन्धी कानून निकालनेके श्रधिकारकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रजाजनोंके सुख श्रीर सार्वजनिक शान्ति श्रीर मर्यादाकी रक्ताके लिए राजाझा दी जा सकती है, इन शब्दोंमें महत्वके जितने कानून हैं सब श्राजाते हैं।

परन्तु सम्राट्के कानून वनानेके श्रधिकारोंसे राष्ट्रीय परिपद्का कोई सम्बन्ध नहीं है। कानून जितने वनते हैं उनको राष्ट्रीय सभाकी श्रनुमित लेकर सम्राट् ही वनाते हैं। पर जहाँ भगड़ा पड़ जाय वहाँ सम्राट् राष्ट्रीय परिपद्के श्रधिकारको कहाँतक मर्यादित करेंगे।

राष्ट्रीय सभामें जब कोई विल खीकृत होता है तब उसे यिद सम्राट्न खीकार करें और कानूनका खरूप हैं तो वह कानून बन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक सम्राट्की स्वीकृति न होगी, तबतक चाहे वह राष्ट्रीय सभामें सर्वमत-से खीकृत हुम्रा हो तो भी कानून नहीं बन सकता। जापानी धर्म-विश्वानाधिकारमें सम्राट्की खीकृति ही मुख्य बात है। सम्राट्चाहे विलको खीकार करें या श्रखीकार करें यह उनका श्रिधकार है, श्रश्वात, सब कानूनोंपर सम्राट्को निपेध करने-का श्रनन्याधिकार है। नियमबद्ध किसी मार्गसे भी राष्ट्रीय-सभा सम्राट्के इस निपेधका उन्नुङ्गन नहीं कर सकती।

अव जो विल परिपद्में निश्चित हो चुके हैं श्रौर सम्राट्-की सम्मति भी जिन्हें मिल चुकी है उनके सम्बन्धमें सम्राट् श्रावश्यक समभ तो श्राज्ञापत्र निकाल सकते हैं जिससे कि उन कान्नोंको कार्यान्तित करनेके लिए नियम उपनियम वन सकें पेसे श्रावश्यक कान्नके लिद्धान्तोंको नहीं यदल सकते यह ठीक हैं, पर नियम गनाकर उन्हें कार्यान्तित करानेके मार्ग-में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सक्तुटनकी सीमाके श्रन्दर सम्राट् कहाँतवा राष्ट्रोय परिपद्-के श्रिधकारोंको मर्यादित कर सकते हैं।

श्रव शासनाधिकारको पान लीजिए शासनके भिन्न भिन्न विभागोंको योजना, मुत्को श्रोर फीजी श्रफ् सरीको नियुक्त करना श्रथवा पद्च्युत करना श्रोर उनके वेतन श्रं'र पेन्शन नियत करना, इन सब बातापर सम्राह्का श्रधिकार है। श्रथात् सम्राह् साम्राज्यके शासनविभागके श्रनन्य कर्त्ता-धर्ता हैं।

इसप्रकार धर्म-विधान-विभागश्रीर प्रवन्ध विभाग विलक्क खलग श्रलग हो जाते हैं। तत्वतः सभाको प्रवन्ध-विभागपर कोई श्रिधकार नहीं है। मालूम होता है कि नवीन पद्धतिके निर्माता उसी पुराने विभागमें पड़कर यह समभते थे कि उत्तम शासनपद्धति वही है जिसमें धर्म-विधान-विभाग श्रीर शासन-विभाग परस्पर स्वतन्त्र हों। वास्तवमें इतोने इस सिद्धान्तका समर्थन किया है श्रीर कहा है कि 'इंग्लिस्तानमें यहीं कायदा है कि कुछ थोड़ेसे राजपुरुपोंको छोड़कर वहाँके महाराजको शपनी इच्छाके श्रनुसार मुक्तो श्रीर फ़ौजी श्रिधकारियोंको नियुक्त या पदच्युत करनेका पूरा श्रिधकार है। 'इतोको श्रंगरेजी शासनपद्धतिका झान केवल पुस्तकों से प्राप्त था। उसका रहस्य उसकी समक्षमें नहीं श्राया था। वेजहाट नामक एक समका-स्तीन श्रंगरेज़ श्रन्थकार लिखनए हैं कि 'श्रंगरेज़ी शासनपद्धति-

भी संफलताका वड़ाभारी रहस्य यह है, कि उसके प्रवन्ध श्रीर धर्म-विधान इन दोनों शक्तियोंको एक दूसरेके साथ मिला दिया है.....श्रीर इस प्रकारसे संयुक्त करनेका काम मन्त्रिसंघ-(केविनेट्) की कड़ोने किया है।

जापानकी शासनपद्धतिमें प्रवन्ध श्रीर धर्म-विधानको मिलानेवालो ऐसी कड़ी कोई नहीं है, सिवाय इसके कि सम्राट्में
दोनों एक होगये हैं। सम्राट्झारा नियुक्त राजकर्मचारी प्रवन्ध
श्रथवा धर्म-विधान सम्बन्धी कार्य सम्राट्के नामपर विना राष्ट्रीयसमाकी परवाह किये कर सकते हैं. प्ररन्तु सर्वसाधारणकी
अति धि स्वरूप राष्ट्रीयसभाका श्रधिकार मर्यादित है। यह
ठीक है, कि सभा कानूनके प्रस्तावोंको संशोधन कर सकती है,
उसे मंजूर या नामंजूर भो कर सकती है। परन्तु जो विल एक
वार निश्चित हो गया, वह चाहे राजकर्मचारियोंके श्राह्मापवाने
से मारा जाय—उसका श्रद्धभङ्ग हो जाय—तो भी सभाको
उसके ऊपर कोई श्रधिकार नहीं रहजाता।

संप्राट् सुख्य शासकके रूपमें जल श्रीर खल सेनाके श्रिधपित भी हैं। उनका सङ्घटन श्रीर प्रतिवर्ष भरती किये जानेवाले नये रङ्गरूटोंकी सख्याको भी वे ही निश्चित करते हैं। इतो कहते हैं कि जल श्रीर खल सेनाके सङ्घटनका जो श्रिधि कार है वह मंत्रियोंकी सम्मतिसे उपयोगमें लाया जाता है। परन्तु मन्त्री सम्राट्के द्वाराही नियुक्त होते हैं श्रीर राष्ट्रीय सभाके सम्मुख उत्तरदायी नहीं होते। श्रतप्य जल श्रीर खल-सेनाजेंसे महत्वपूर्ण विषयमें जिसपर कि समस्त राष्ट्रके जीवन श्रीर मृत्युका प्रश्न है, सर्वसाधारण का कोई श्रिधकार नहीं।

युद्धं करने,संधि करने श्रौर विशेष सैनिक नियमोंकी घोषणा । करने श्रादिका श्रधिकार भो श्रकेले सल्राट्को है । शान्तिके समय कितनी हो संधियोंका प्रभाव सर्वसाधारणके जान छोर मालपर उतनाही पड़ता है जितना कि वड़े वड़े कानूनोंका। फिर भो संधिकी चर्चामें दखल देने या सम्मति देनेका राष्ट्रीय सभाको कोई श्रधिकार नहीं है।

सम्राद्का यह भी श्रनन्याधिकार है कि वे चाहें जिसकों जो सम्मान, पदवी. श्रोहदा, खिताव श्रादि दें, कैदियोंकी सजा कम करें या दोपियोंको ज्ञमा करहें श्रोर उनको पूर्वपद दे हें। श्रव न्यायसम्बन्धी श्रधिकारोंको देखिये, इतो कहते हैं कि "सम्राद् न्यायके श्राकर हैं श्रोर समस्त न्यायाधिकारी उन्हीं सम्राद्शक्तिके भिन्न भिन्न खदूप हैं।

शासन-विधानके सम्बन्धमें ५७वीं धारा है कि "न्याय-का कार्य न्यायालयोंमें सम्राट्के नामसे श्रीर कान्नके श्रमु-सार होगा, श्रीर न्यायालयोंका सङ्घटन कान्नसे निश्चित होगा, श्रोर न्यायाधीश उन लोगॉमंसे चुने जायँगे, जो कानूनके श्रनुसार उसकी योग्यता रखते हीं"। कानून वनते हैं राष्ट्री-यसभामं सम्राट्की सम्मति श्रीर खीकृतिसे, श्रतएव न्याय-विभागका सम्बन्ध प्रवन्धविभागसे धर्मविधानके साथही श्रधिक है। प्रवन्धविभाग न्यायविभागको श्रपने श्रधीन करना चाहता है। इंग्लिस्तानके श्रारम्भिक इतिहासमें न्याय-विभाग प्रवन्ध-विभागके श्रधीन था । नारमन राजाश्रीके समयमं साधारणसभा(कांसिलियम श्राडिनेरियम)के हाथ-में ही प्रयन्ध और न्याय दोनोंके सूत्र थे और महासभा-( माय्रम कांसिलियम )को धर्मविधान श्रौर श्रर्थ प्रवन्धके कार्य दिये गए थे; टूडर राजाय्रोंके तथा शुरू शुरू स्टुबर्ट राजाय्रों के कालमें 'नज्ञ-भवन' (स्टारचेम्बर)को कुछ न्यायाधि कार थे। यह यहे श्राश्चर्यको बात है, कि जिस शासनपद्धतिने

धर्मविधान विभाग (राष्ट्रीय परिपद्)को इतने थोड़े अधि-कार और शासनविभागको अमर्यादित अधिकार दिये हैं उसने न्यायविभागको प्रवन्ध विभागके अधीन रक्खा है। यह एक विशेषता है जो शासनपद्धतिके निर्माताओंको एक विशेष राजनीतिक धारणा का फल है।

वह धारणा यह है कि नुशासनके लिए न्यायविभागका खतन्त्र रहना ही यहुत आवश्यक होता है। अमरीकाके संयुक्त राष्ट्रोंको शासनपद्धतिके निर्मातात्रोंकी भी अठारहवीं शता-व्हीमें यही धारणा थी। जापानियों के शासन सम्बन्धी जितने विभाग थे, उन्हें तो सम्राट्के मातहत कर दिया, पर न्याय विभागको उन्होंने खतन्त्र रखनाहो उचित समका। इतो ' इसका यह कारण वतलाते हैं कि "यद्यपि सम्राट्ही न्यायाधीशीं-को नियुक्त कर्ते हैं श्रीर न्यायालय भी उन्हींके नामसे फैसला सुनाते हैं। तथापि सम्राट् खयं न्यायाधीशका काम नहीं करते, यह काम खतंत्र न्यायालयोंका है जो कानूनके श्रनुसार श्रौर प्रवन्धविभागके विना किसी द्वावके, यह काम करते हैं। न्यायविभागकी स्वाधीनताका यही श्रर्थ है। मालूम नहीं कि शासनपद्धति निर्माण करनेवालोंने जव न्याय-विभागको कानूनपर छोड़ दिया तव उन्होंने यह जाना था या नहीं कि ऐसा करनेसे न्याय विभाग धर्मविधान विभागके श्रधीन हो जायगा।

परन्तु जापानका न्यायालय संयुक्तराष्ट्रके प्रधान (सुप्रीम) श्रथवा जिला न्यायालय ( डिस्ट्रिक्ट कार्ट )की तरह नहीं है। संयुक्तराष्ट्रोमें न्यायालयको इतना श्रधिकार है कि शासक श्रौर शासितके भगड़ेका वह फैसला कर सकता है श्रोर वहाँके कांग्रेसके विधानोंको भी शासनविधान द्वारा दिये हुए श्रधि-

कारोंके विरुद्ध फार्यवाही फहकर वह रह कर सकता है। पर जापानके न्यायालयमें वादी प्रतिवादी प्रजाजनही हो सकते हैं, चरकार नहीं। शासनविधानकी व्याख्या करनेका उसे कोई अधिकार नहीं। वह सम्राटका ही अधिकार है। शासन विधानकी ६१ वीं धारा यह है कि "कोई ऐसा अभि-योग कि जिल्में शासनवर्गकी अवैध कार्यवाहीपर अधिकार-वञ्चनाका दावा हो और जो श्रमियोग विधिविहित न्यायालय विशेषमें # ही सुना जा सकता हो, उसपर साधारण न्याया-लयमें विचार नहीं हो सकता" इस प्रकार न्यायविभागका जो एक प्रधान कर्त्तव्य है अर्थात् राजकर्भचारियोके स्वेच्छाचार-से सर्वसाधारणकी स्वाधीनता और श्रधिकारीकी रक्षा करना यह न्यायालयविशेयके जिम्मे कर दिया गया श्रीर वह भी न्यायमन्दिरके सदश कि जो श्रन्य साधारण न्यायालयाँके समानिविधि विहित होनेपर भी सर्वथा शासकार्गके अधीन है। शासनपद्धतिके निर्भाताश्रीने देखा कि यद्यपि हम न्याय-विभागको स्वतन्त्र रखना चाहते हैं तथापि यदि हम शासकी-के कार्योंके निर्णय करनेका श्रिधिकार भी साधारण न्यायालयाँ-को दे देते हैं तो प्रवन्धविमाग न्यायिमागके छधीन हो जायगा । इतो कहते हैं कि 'यदि शासन सम्बन्धी वात न्याया स्योंके श्रधीन करदी जाती और इन्हें श्रधिकार देदिया जाता कि श्रमुक कार्य ठीक है या नहीं उत्तका फैसला करें तो शासकोंको न्यायाधीशोंके श्रधीन होकर रहना पडता। का परिणाम यह होता कि शासकवर्गको कार्य करनेकी स्वत-

क कोर्ट श्राफ् एडमिनिस्ट्रेटिय लिटिगेशन् श्राम्त् शासन-प्रवस्थ-सम्बन्धी मामगाँका न्यायाण्य।

न्त्रता न रह सकती " इसिलिए न्यायिक्सागका यह महत्व-पूण कार्य प्रवन्धिविभागके अधीन करनेके लिए यह विशेष न्यायालय स्थापित किया गया इसका यह परिणाल हुआ कि शासनपद्धतिमें एक भी प्रतिवन्ध ऐसा न रहा कि जिसमें स्थायी कर्मधारियोंके मनमाना बला कारसे सर्वसाधारणके अधिकारों और स्वातन्त्र्यकी रहा हो सके।

यहाँतक हमनेइसका विचार किया है कि जापानको शास-नपद्धतिके अनुसार धर्माविधान, प्रवन्ध और न्याय विभागोंका च्या अधिकार और स्थान है। अब हम एक ऐसे अधिकारका विचारकरेंने जो राष्ट्रीयसभा और सम्राट् दोनोंमें वँटा हुआ है और जो एक विशेष प्रकारका अधिकार है। यह संशोधन-का अधिकार है।

यह पहले ही कह चुके हैं कि जापानमें साधारण विचार यही है कि सम्राट्ने ही नयी शासन पद्धति दी हैं श्रोर इसिएए वे उसके संशोधन सम्बन्धी श्रंशकी श्रोर ध्यान बहुत कम देते हैं। स्वयं शासनपद्धति बनानेवालोंने भी सम्भवतः इसे विशेष महत्वका नहीं समभा। उन्होंने उसे शासनपद्धतिके पुरक नियमोंमें स्थान दिया है। परन्तु यह श्रंश शासनपद्धतिके प्रधान श्रङ्गोमें है। शासनपद्धतिके संशोधन सम्बन्धी नियमके विषयमें श्रध्यापक वरगेस् लिखते हैं कि "इसोके श्रस्तत्व श्रोर सत्यतापर श्रर्थात् इसके वास्तिवक्त श्रोर स्वाभाविक विषयोंपर हो इस वातका फैसला हो जाता है कि राष्ट्र शान्तिपूर्वक धीरे धीरे उन्नति करेगा श्रथवा तटस्य होकर फिर श्रवनित कर श्रन्तमें विष्लव मचाकर फिर श्रागे बढ़ेगा।" डायसी लिखते हैं "यदि कहीं कहीं शासनपद्धतिके नियमोंके श्रपरिवर्त्तनीय होनेके कारण वैसा रहोबदल नहीं होने पाया है।

जिसके कारण राष्ट्रको नींव हिल जाती है, तथापि साथ ही यह कहना पड़ता है कि कितन ही स्थानों में शासनके अपरिवर्तनीय होनेके कारण राष्ट्रविस्रव हो गया है। तोकुत्रीलेने जब कहा कि चार्टरके आर्टिकल अर्थात् शासनपद्धतिके नियमोंको यदलनेके लिए विधिविहित कोई अधिकारी नहीं है तो उसके सातही वर्षके अन्दर लुई फिलिपका राज्य नष्ट होगया। ऐसे दृष्टान्त फान्सकी राज्यकान्तिमें अनेक मिलेंगे जिनसे यह मालूम होगा कि शासनपद्धतिकी अपरिवर्तनीयताका वहाना ही उसके सर्वनाशका कारण हुआ है। "

इंग्लिस्तानकी शासनपद्धति जो किसी विधानविशेपसे मर्या-दित नहीं है उसके श्रलिखित रूपकी कभी कभी वड़ी ही तीब्र श्रालोचना होती है। परन्तु इंग्लिस्तानकी जिस राजकीय उच्चतिकी प्रशंसामें हालम महाशय कहते हैं कि "कोई भी पच्चपातरहित निरीचक इंग्लिस्तानकी सुदीर्घ श्रोर श्रप्रतिहत सुखसमृद्धिको यढ़ते हुए देखकर यही कहेगा कि मनुष्यजातिके इतिहासमें यही सबसे सुन्दर दृश्य है"। कई श्रंशॉम उस राजकीय उच्चतिका यश इंग्लिस्तानकी शासनपद्धतिके सहजमें परिवर्तनीय होनेके कारण ही है। वेजहाद इंग्लिस्तानको शासनपद्धतिकी इस विशेष-ताके वारेमें कहते हैं कि "इसके कारण देश उन सब श्रापत्ति-योसे वच जाता है जिनके कि एकाएक एकत्रित होजानेसे कितनी ही श्रन्य शासनपद्धतियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गयीं।"

यदि शासनपद्धतिके विशेष श्रंशोंको सहज में परिवर्तन कर-नेका कोई नियम न हो तो उन्नतिशाली मनुष्यसमाजके श्राचार विचारमें परिवर्तन होनेके कारण ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं जिनके कारण समाजविशेष श्रपने शासनमें भी परि-वर्तन चाहता है श्रीर ऐसा न कर सकनेके कारण राष्ट्रविष्ठव मचा देता है। ऐसी श्रापत्तियोंसे इंग्लिस्तान प्रायः वचा ही रहा है न्योंकि वहां शासनपद्धति लोकमतके श्रनुसार सहलमें वदली जासकती है। इसी कारण श्रव फ्रान्स, इटली श्रादि इंग्लिस्तानकी नकल कर रहे हैं। श्रमरांकामें श्रन्तर्गत राष्ट्रोंके श्रिकारोंको संरक्तित रखनेके विचारसे वहां शासनशैली वड़ी ही श्रपरिवर्तनीय वनायी गयी है।

जापनके शासनविधान की ६३वीं धारा है कि "भविष्यमें जव इस पद्धतिमें संशोधन करनेकी श्रावश्यकता होगी तो राजाज्ञासे राष्ट्रीयसभामें उसका प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा। यह प्रस्ताव समाक्षी दोनी परिपदीमें आवेगा। और जवतक परिचदके कमसे कम दोतिहाई सभासद उपस्थित क होंने तवतक उसपर विचार नहीं किया जायगा और इसकी स्वीकृति उस समयतक न होगी जवतक उपस्थित सभासदों में हो तिहाई सभासद इसके अनुकूल न हों। अतएद सर्दसाधारण त्रयीत् राष्ट्रीयसभाको शासनपद्धतिके संशोधनमें स्वतः प्रवृत्त होकर कुछ करनेका अधिकार नहीं हैं। संशोधनका प्रस्ताव ऊपरसे आना चाहिए। यह स्पन्ट विदित नहीं होता कि राजाज्ञासे यहां प्रत्यच्च सम्राट्की श्राक्षा है या उनकी श्रोरसे राष्ट्रसन्त्रीकी।यद्यपि इससे कुछ कार्यवाहीमें श्रन्तर नहीं पडता है, क्योंकि मन्त्री सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं श्रीर सम्राट् ही उनसे जवाव माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माता-श्रोंका मतलव शायद सजादकी प्रत्यच श्राज्ञाहीसे है, क्यों-कि इतोने अपने भाष्यमें कहा हैं कि "शासनपद्धतिमें संशोधन करनेका श्रिवकार खुद सम्राट्को ही होना चाहिए, क्योंकि वे ही उसके निर्माता हैं।" श्रर्थात् सम्राट्की कामनासे ही सबसे प्रथम शासनपद्धतिके संशोधनकी बातका उद्गम होना

चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार जब राष्ट्रकों नवीन शासनपद्धतिकी आवश्यकता हुई तब उन्होंने उसे प्रदान किया, उसी प्रकार जब लोग उसमें संशोधन चाहेंगे तो सम्राट् विना विलम्ब और आपत्तिके संशोधन भी करदेंगे। पर इसका मतलब यह होता है कि जापानके सौभाग्यसे जापानके राजा सदा विचारशील होंगे।

संशोधन करानेमें दूसरो कठिनाई यह है कि इस मामलेमें अकेले सम्राट् ही कुछ नहीं कर सकते। यदि अकेले उन्होंका अधिकार होता तो संशोधनका काम इतना टेढ़ा न होता और चाहे उसमें प्रजातन्त्रम्लकता कम ही होती पर इस समय उसमें जो कठिनाई है वह न रहती। शासनविधानके संशोधन सम्बन्धी नियमके अनुसार संशोधनका मस्विदा पहले समामें उपिथत करना होता है और परिपद्के कमसे कम दो तिहाई समासदोंहारा उसपर वाद्विवाद होता है और तव वह उपिथत समासदोंमें से दो तिहाई समासदोंको सम्मतिसे निश्चित होता है। यह कहनेको आवश्यकता नहीं कि साधारणतः किसोभी वड़ी समामें दो तिहाई समासदोंका एकमत होना कितना कठिन होगा। इसिलए यह कह सकते हैं कि जापानकी शासनपद्धतिमें कोई ऐसा उपयुक्त उपाय नहीं वतलाया गया है कि जिससे कोई आपित विशेषके समय वचाव हो।

एक वातपर श्रीर हम ध्यान श्राकर्षित करना चाहते हैं वह यह है कि राज्यसिंहासनका उत्तराधिकारों कीन हो सकता है श्रीर कैसी श्रवस्थामें राजप्रतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं।

इंग्लिस्तानमें यह कायदा है कि वहाँके लोग दुए या अयो-व्य राजाको गद्दीसे उतार सकते हैं, उसका ताज दूसरे किसीको देसकते हैं, श्रीर जो व्यक्ति रोमके सम्प्रदायमें श्राजाय उसका राजसिंहासन पानेसे चिश्चित कर सकते हैं। परन्तु जापानि-योंकों इन सब वातोंका श्रिधिकार नहीं है। सिंद्रान्के सिंहा-सनका उत्तराधिकार सम्राद्की कुलपरिपद् कुलधर्मके श्रनु-सार मन्त्रिपरिपद्से सलाह लेकर निश्चित करती है। इतो कहते हैं कि "सम्राद्का कुलधर्म वहीं है जो सम्राद् परिधारने श्रपने लिए बनाया है, श्रीर जिसमें सम्राद्श्रीर उसके प्रजाजनोंके पर-स्पर कर्त्तव्यों श्रीर श्रिधकारोंका कोई सम्यन्ध नहीं है"। परन्तु शासनविधानने तो देशको सारी सत्ता उस सम्राद्को दे दो है जो राजसिंहानपर विराजते हैं, तब यह कैसे कहा जासकता है कि राजसिंहासनके उत्तराधिकारसे सर्व साधारणका सम्बन्ध नहीं श्रथवा उनके कर्त्तव्यों श्रीर श्रिधकारोंसे इसका कोई नाता नहीं। इतना ही नहीं विक इसका लोगोंके राजनैतिक जीवनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

सम्राट्के प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि श्रावश्यकता पड़े तो सम्राट्के कुलधर्मके श्रनुसार ही यह नियुक्ति भी की जायगी। सम्राट्के जो जो श्रिधकार हैं, राजप्रतिनिधिके भी वे ही होंगे। तथापि राजप्रतिनिधिके चुनावमें सर्धसाधारणकी कोई सुनवाई नहीं, मन्त्रिपरिपद्की सम्मतिसे सम्राट्का परि
स्वारही इस वातके निर्णय करनेका श्रनन्याधिकारों है।

परंतु प्रतिदिनके राजनैतिक जीवनमें जापानी लोग इन सव वातोंको विशेष महत्त्व नहीं देते,क्योंकि जापानमें यह वहुत पुरा-ना रिवाज है कि सम्राट् देशका शासन वलसे नहीं विक अपने प्रभावसे करते हैं, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे होगा।

一:※:—

<sup>#</sup> प्रवंधविधान संवत् १८५७ ( सन् १८०० का एक्ट ग्राफ् चेटिलमेंट )

## द्वितीय परिच्छेद

#### मन्त्रिमण्डल श्रीर मन्त्रपरिपद्

शासनविधानमें तो "मन्त्रिमगडल" शब्द कहीं भी नहीं श्राया है। इतोके भाष्यमें कहीं कहीं यह शब्द श्राया है। शा-सनमें यह स्पष्ट ही लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्रमन्त्री खयं सम्राट् को ग्रपनी सम्मति देगा श्रीर उसके लिये खतः उत्तर-दायी भी होगा। अर्थात शासनविधानके अनुसार सव राष्ट्र मन्त्रियोंको एक संस्थाविशेषमें संयुक्त होनेका निर्देश भी नहीं है। परन्त वास्तविक शासनप्रकारमें हम देखते हैं कि नईकाकृनामका मन्त्रिमएडल है जिसमें सव विभागोंके मन्त्री श्रीर उनके श्रध्यक्त मन्त्री नईकाकूसोरीनामिजिन हैं श्रीर जो सरकारको नीति को निर्द्धारित करते शौर कार्यक्रम निश्चित करते हैं। यह ठीक है कि इस नईकाकृनामक मन्त्रिमएड-लपर इंग्लैंडके मन्त्रिमण्डलके समान कीई संयुक्त उत्तर दायि-त्व नहीं है, श्रर्थात् मन्त्रिमएडलके किसोकार्यके लिये प्रत्येक मन्त्री उत्तरदायी नहीं होता श्रौर नमन्त्रिमएडलही किसी खास मन्त्रीके कामका जिस्मेदार होता है,परन्तु कोई मंत्री अन्य मन्त्र-योंसे ग्रलग रहकर कोई काम नहीं कर सकता। उसके वि-काशकी नीति मन्त्रिमएडलकी या कमसे कम श्रध्यच मन्त्रीकी सम्मतिसे ही निश्चित होती है। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह मन्त्रिमग्डलके निर्णयका पालन करे श्रीर श्रध्यक्त मन्त्रीकी श्राहाका श्रनुसरण करे यद्यपि उसपर केवल उसीके विभाग का उत्तरदायित्व होताहै, समस्तमन्त्रिमएडलका नहीं। समस्त भन्त्रिमएडलका उत्तरदायित्व श्रध्यच मन्त्रीपर होता है श्लीर

अंत्येक विभागके लिए भी वे ही उत्तरदायी होते हैं।

वर्तमान मन्त्रिमएडलपद्धतिका श्रस्तित्व पौप संवत् १६६२ के सम्राट्के श्राह्मापत्र तथा तदुपरान्तके कई राजाहाश्रोंके कारणसे हैं, जिन श्राह्मापत्रोंका श्रधार शासनविधानकी ७६ वीं धारा है, जिसमें लिखा है कि "इस समय जो कानृन, कायदे, नियम, हुकुम श्रादि किसी नामसे पुकारेजानेवाले विधिविधान हैं वे तवतक कानृन ही समभे जायगे जवतक कि शासन विधान से उनका कोई विरोध न हो"। इस प्रकार मन्त्रिमएडलका कानृनी श्रस्तित्व शासनविधान के श्रन्तर्गत है, यद्यपि शासनविधानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रियोंकी संगठितसंक्षाको नहीं माना गया है।

मंत्रिमण्डल निर्माण करनेका कारण यह हुआ कि शासनके सब सूत्रोंका अध्यक्त मन्त्रीके हाथ रखना आवश्यक था। सब विभागोंके मन्त्रियोंको अपने र विभागके लिए अध्यक्त मंत्रीके सम्मुख उत्तरदायी बनाकर सरकारी नीतिके अध्यक्त मन्त्रीको उत्तरदायी बनाका था और साथ ही यह भी आवश्यक था कि जिस प्रकारको शासनपद्धतिका विचार हो रहा था उसीके अनुकूल राष्ट्रके सब विभाग हो जाँय। बास्तवमें नवीन पद्धतिके खापनके बाद इस तरीकेमें कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ। शासनविधानके निर्माताओंको यह भय था कि यदि सब मन्त्री एक साथ हो जांयगे तो सम्राट्के अधिकारमें कुछ हानि पहुंचेगी। अतएव उन्होंने सब मंत्रियोंको स्ततः उत्तरदायो बनाया, परन्तु मन्त्रिमण्डलको उन्होंने नहीं तोड़ा क्योंकि ऐसा करनेसे उन्होंने समक्षा कि सब मन्त्रियोंके अलग अलग हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहोमें फरक पड़ जायगा। इतो लिखते हैं कि "कई देशोंमें मंत्रिमण्डलका पृथक

संगठितरूप होता है, मन्त्री सरकारी कामको व्यक्तिशः नहीं करते, विक उनका समिष्टरूपेण ही उत्तरदायित्व होता है। ऐसी पद्धतिसे खरावी यह होती है कि दलवद्ध शक्ति राजाकी श्रेष्टतम शक्तिपर श्राधात करती है। हमारी शासनशैली-में ऐसी श्रवसा प्रिय नहीं हो सकती। तो भी राजास-स्वन्धी जितनी महत्त्वपूर्ण वाते हैं—वे देशकी हो चाहे विदेशकी-उनमें समस्त शासक-मण्डलके विचारसे काम होता है श्रोर काई विभाग व्यक्तिशः उनका जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी वातोंकी समीचीनता श्रोर उनके कार्यान्वित करनेकी पद्धतिपर सभी मन्त्री मिलकर विचार करते हैं श्रोर कोई उस कार्यभारसे हृद नहीं सकता। ऐसी वातोंमें निस्सन्देह मन्त्रिमण्डलका उत्तरदायित्व समिष्टरूपसे ही रहना ठीक है"

इस प्रकार नवों विभागों के मन्त्री, श्रध्यक्त मन्त्रीके नेतृत्वमें एक साथ होकर राज्यसम्बन्धो प्रमुख वातों का विचार श्रीर उपक्रम करते तथा सम्राट्को परामर्श देते हैं। मन्त्रियों की इस समष्टिको मन्त्रिमंडल कहते हैं। प्रत्येक विभागका मन्त्री न्यायतः सम्राट्द्वारा, प्रायः श्रध्यक्तमन्त्रीकी सम्मतिसे नियुक्त होता है श्रीर श्रध्यक्तमन्त्री भूतपूर्व प्रधान मन्त्री से श्रीर एक-वार मन्त्रिपद्की सलाहसे नियुक्त होते हैं। सम्राट् जिसको चाहें, राज्यका मन्त्री वना सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है।

सर विलियम श्रन्सन वतलाते हैं कि इंग्लिस्तान के राष्ट्र-मन्त्रीगण महाराजके सेवक हैं श्रीर मन्त्रिमएडल (कैविनेट) एक विचारसभा हैं, जो एकत्र होकर महाराजके राज्य प्रवन्धका उपाय सोचती श्रीर निश्चित करती हैं, श्रीर मन्त्रणा देती तथा राज्यके सब कार्योका उपक्रम करती है। उसके जो सभा- सद होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रवन्ध विभागों के प्रधान श्रोर उस दलके नेता होते हैं, जिस दलकी नीति श्रधिकाँश निर्वाच-कोंको प्रिय है और जिसके कारण उस दलविशेषको राज्यका भार सोंपा गया है, इन्हीं शब्दों में जापानके मन्त्रिमण्डलकी भो व्याख्या हो सकती है, पर उनके कर्त्तव्यों श्रीर श्रधिकारों में श्रन्तर है। इसी कारण जापान श्रीर इंग्लिस्तानकी शासनपद्ध-तिमें श्रन्तर पड़ गया है।

जापान मन्त्रिमएडलके मन्त्री किसी दलविशेषके नहीं होते श्रीर इस लिए निर्वाचिकोंसे भी उनका कोई सम्वन्ध नहीं होता, श्रतः जापानी शासनविधानमें जहाँ यह लिखा है कि सम्राट् श्रमुक श्रमुक कार्य कर सकता है तो सर्वसाधारण्यह समक्ष लेते हैं कि सम्राट् खयं इस प्रकार कहते हैं। श्रांग्ज देश-का प्रकार यहाँ पर नहीं चलता किराजाका नाम लेकर राष्ट्रमन्त्री जो चाहे सो करे। पर इसका श्रर्थ यह नहीं है कि सम्राट् स्वयं श्रपने विधिविहित श्रधिकारोंका प्रयोग करता है। वास्तवमें सम्राट् श्रीर सर्व साधारण्के वीचके सब कार्योंके श्राने जानेका मार्ग यही मन्त्रिमएडल है। श्रीर इन्हींके द्वारा सम्राट् श्रपने प्रयोग करता है।

सम्राट् जव समुदायमें वहुतही कम श्राते हैं। योकिश्रो राजधानीके श्रविश्वासी, श्रपने सारे जन्ममें भी शाधदहीं सम्राट्को दूरसे भी देख पाते हैं। प्रायः लोग सम्राट्के गौरवको खिर रखना चाहते हैं श्रोर इसी लिए वे ऐसा नहीं चाहते कि सम्राट् वार वार जनसमुदायमें श्रावे। सर्व साधा-श्रकी राय उनके पास श्रध्यत्त मन्त्रीद्वारा या सम्राट् परिवार विभागद्वारा कई खानोंमें छनकर तब पहुंचती है। ऐसी श्रवस्थामें राष्ट्रसम्बन्धी सव कामोंमें मन्त्रिमण्डल की रायसे चलना श्रीर दिना कुछ कहे सुने मिन्यग्डल के फैल लों को मंजूरी दे देनाही सम्राट्के लिए उचित है। इस प्रकार मिन्यग्डल की नीति ही सम्राट्की नीति हो जाती है श्रीर राष्ट्रीय सभा-की सहमितिसे (जव उसकी श्रावश्यकता पड़े) वह राजा की नीति हो जाती है। वस्तुतः सम्राट्के प्रवन्धसम्बन्धी, धर्म विधान सम्बन्धी श्रीर न्याय सम्बन्धी जितने श्रिवकार हैं, उस-का उपयोग मिन्त्रमग्डल ही सम्राट्के नामपर करता है।

शासनसम्बन्धी तथा श्रापत्कालिक श्राज्ञापत्र निकालना, विदेशीय राष्ट्रों से सन्धिकरना, युद्ध छेड़ना श्रीर सन्धिकरना, जल श्रीर स्थल सेनापर हुकूमत करना श्रीर उनका सङ्गठनकरना, राजकर्मचारियोंको रखना श्रीर निकालना, उनके नेतन श्रीर पेन्शन निश्चित करना श्रादि जो जो कार्य शासनविधानमें निर्दिण हैं उनपर सम्राट्के नामसे मन्त्रिमण्डलका ही पूरा २ श्रिधकार है।

न्यायित्रभागपर मिन्त्रमण्डलका, अपवन्धविभागके समान,
पूरा पूरा तो अधिकार नहीं है पर यथेए है। न्यायालयोपर
उसका मर्यादित अधिकार है क्योंकि कान्नके अनुसार उनका
सक्तरन होता है और सव न्यायाधीश और अन्य न्यायालयाधिकारीगण जीवनभरके लिए नियुक्त होते हैं। पर शासनप्रवन्ध सम्बन्धी मामलोंका जो न्यायालय है उसपर मिन्त्रमएडलका पूरा पूरा अधिकार है। सम्राट्के आज्ञापत्रानुसार
इसका सक्तरन होता है और इसके अध्यन्त तथा सव परामर्थदाता अध्यन्तमन्त्रीद्वारा नियुक्त होते हैं। इस न्यायमन्दिरका

क्ष राज्य प्रवन्धके १० विमाग हैं भौर उनके १० मंत्री हैं, परन्तु वे राजाके मंत्री नहीं समभे जाते।

श्रिक्षकार बड़े महत्त्वका है और बहुत व्यापक भी है, क्यों कि धाणिज्यशुरुकको छोड़कर सब प्रकारके कर निर्द्धारित करने, कर न देनेवालोंको दएड देने, व्यापार करनेसे रोकने, जल सम्बन्धी श्रिकार श्रीर काम, श्रीर किसी भूमिके सम्बन्धमें सरकार श्रीर प्रजाजनोंके बीच क्षगड़े इत्यादि सब मामले इसी न्यायमन्दिरमें तय किये जाते हैं।

इन सब न्याय श्रौर प्रवन्ध सम्बन्धी श्रधिकारीका उपयोग सम्राट्केनामसे मन्त्रिमगडलद्वारा होता है श्रौर परिपद्का उस-से कोई सम्बन्ध नहीं। श्रव यह देखना चाहिए कि व्यवस्था-पनकार्यमें मन्त्रिमगडल श्रौरपरिषद्का परस्परकैसा सम्बध है।

शासनविधानके अनुसार मन्त्रिमएडल कोई भी विल राष्ट्रीय सभामें उपस्थित कर सकता है, इससे पहले उसने जो विल उपस्थित किया हो उसको वहवापस ले सकता है या उसमें संशोधन भी कर सकता है। सभाके सभासदोंद्वारा उपस्थित मसविदोंसे पहले मन्त्रिमएडलके मसविदोंपर विचार करनेका नियम है। जब कोई विल सभामें पास होजाता है तब उसे कानून वननेसे पहले सम्राट्की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह ठीक है कि श्रवतक सम्राट्के सभावा पास किया हुआ कोई विल श्रस्वीकार नहीं किया है। सम्राट्मिनमंडल-को सम्मतिसे यह काम करते हैं, और कानूनपर उसके घोषित होनेसे पहले श्रध्यन्त मन्त्री, तथा महाराधिराज सम्राट्के हस्त-चर होने श्रावश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त शासनविधानका यह भी नियम है कि मन्त्रिमण्डलके सदस्य तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहें दोनों परिपदोंमें किसीभी वैठकमें आकर वैठ सकते हैं और वोल भी सकते हैं। इतो इस नियमकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं "परिपद्में आकर वोलनेकां जो मन्त्रियोंको अधिकार है, वह सरकारकी इच्छापर है। अतः मन्त्रो ख्यं उपस्थित होकर वाद-विवादमें भाग ले सकते हैं और विशेष वातोंको स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं या सरकारके प्रतिनिधियोंको भेजकर उनसे यह काम करा सकते हैं, वे चाहें तो इन दोनो वातोंका इनकार भी कर सकते हैं।" परिपदोंमें जाकर वाद्विवादमें भागलेनेका अधिकार दोतरहसे काममें लाया जा सकता है (१) लोगोंपर अपना प्रभाव डालकर उनकी राय वदल दें या (२) वातोंमें समय नष्टकरके कार्यमें विलम्ब करें, और किसी वातको स्पष्ट खोलकर कहने या स्वितकरनेसे इनकार कर देनेका जो अधिकार है वह सरकारके फायदेका ही है, क्योंकि वहुतसे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर राजकर्मचारी ही दे या समक्षा सकते हैं। मन्त्रियोंके लिए इस अधिकारका दुरुपयोग करना और सदस्योंको आवश्यकीय वातोंके वतलानेसे इन्कार कर देना कोई अनोखी वात नहीं है।

इसपर भी मन्त्री श्रीर उनके प्रतिनिधि जब चाहें, चाहे जिस किसी भी समितिके कार्यमें भागले सकते हैं। वहां वे श्रपना द्वाव डालनेका काम सभामण्डलकी श्रपेत्ता श्रधिक श्रच्छी तरह कर सकते हें, क्योंकि समितिके सदस्य बहुत थोड़े होते हैं, श्रीर जब कोई महत्त्वका विल होता है, तो प्रायः उसकी वातचीत समितियोंमें ही तय करली जाती है श्रीर वह परिपद्के दोनों विभागोंद्वारा पास करा लिया जाता है। मन्त्रियोंकी यही चेष्टा रहती है कि सरकारी विलोंपर वाद-विवाद या खएडनमएडन न हो।

राष्ट्रीय सभामें गुप्त वाद्विवादभी सरकारके कहनेपर या सभाके निश्चय करनेपर हो सकता है। इतो ऐसे अवसरके कुछ उदाहरण देते हैं, जब गुप्तचर्चाकी आवश्यकता होती है, यथा विदेशसम्बन्धी मामले व्यक्तिगतवातें फ़ौजी मामले और शान्ति और सुववन्धके लिए शासनसम्बन्धी मामले अर्थात् राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत हैं।

सरकार जय चाहे, राष्ट्रीयसभाको पंद्रह दिनसे कम चाहे जितने समयके लिए स्थित करसकती है। जापानी राष्ट्रीयसभाका काल वर्षमें तीन महिने होता है, और इन तीन महीनोंमें वह यदि कोई ऐसी विधि बनानेका उद्योग कर रही है जो सरकारको अपिय हो तो सरकार परिपद्का अधिवेशन अस्थित कर उस विधिमें हस्तत्तेष कर सकती है। इसके अति-रिक्त सम्राद्का यह अनन्याधिकार है कि वे जब चाहें मन्त्रि-मण्डलकी सम्मतिसे परिपद्को एकत्र करें और जब चाहें परिपद्का अधिवेशन बन्द करें और प्रतिनिधि सभाको तोड़दें।

धर्मे विधान कार्य्य में मिन्त्रमण्डल इन सव अधिकारों-का उपयोगकर दखल दे सकता है। अब यह भी देखना चाहिए कि शासनविभागके कार्यमें दखल देनेके लिए परिषद्-को क्या क्या अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार उसको राष्ट्रीय अर्थ प्रवन्धपर है।

शासनविधानकी ६४वीं धारा यह है कि राष्ट्रके श्राय श्रिशेर व्ययका वार्षिक लेखा होना चाहिए श्रीर वह राष्ट्रीय सभा द्वारा खीछत होना चाहिए। शासनविधानमें यह नहीं लिखा है कि श्राय या व्ययको परिपद घटा वढ़ा सकतो है या नहीं। विज्ञजनोंका कथन है कि सभाको दोनों श्रधिकार हैं, पर श्रीर लोग कहते हैं कि चूँकि लेखा सभाद्वारा नहीं वनता यह वात खयंसिद्ध है कि सरकारके लेखेमें उसे वढ़ानेका कोई श्रधिकार नहीं है। श्रवतक यह प्रश्न किसी न्यायालय-

# ९०४ ∫ जापानकी राजनीतिक प्रगति

हारा हल नहीं हुआ है। परन्तु बढ़ानेका अधिकार इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि घटानेका है और इस अधिकारका भयोग सभा अपने प्रथम अधिवेशनसे ही वरावर कर रही हि। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि परिपद्को यह अधि-कार कहांतक है।

श्रायके सम्यन्धमें सभाको यह श्रधिकार है कि यदि वह कोई नया कर बैठना चाहे या करका दर घटाना या बढ़ाना चाहे, या राष्ट्रसे ऋण उगाना चाहे, या राष्ट्र-निधिके सम्बन्धमें श्रीर कुछ उद्योग करे, तो कर लकती है। परन्तु शासन सम्बन्धी श्राय श्रथवा हानि पूर्तिके तौरपर मिलने वाली । श्रामद्दनो जैसे रेलभाड़ा, गोदामका किराया पाठशाला-श्रोंकी फ़ोस तथा ऐसे श्रन्य उपायासे होनेवाली श्राय जिसका दर सरकारी प्राज्ञापबासे निश्चित किया जाता है, इस प्रकारकी जो श्राय है उसमें हस्तवेप करनेका सभाको कोई अधिकार नहीं है। इसपर एक वार वड़ी वहस चली थी। संवत् १६४६ (सन् १८६२)मं सरकारने एक नया श्राणापत्र निकालकर शिकारसम्बन्धी कानृन बदल दिया श्रीर शिकार खेलनेवालॉपर एक नया लाइसेन्स लगाया, परन्तु समाने इस आज्ञापत्रको अस्वीकार कर दिया और यह कारण वतलाया कि यह लाइसेन्स एक प्रकारका कर है। सरकारने कहा कि नहीं, यह तो हानिपूर्तिकी कोटिमें आता है, इसका परिमाण यह हुआ कि यह आज्ञापत्र रह होगया। इस प्रकार ष्राज्ञापत्रद्वारा जो कुछ शासन सम्बन्धी लाइसेन्स लगे हैं वे श्रन्तमें सभाके श्रधिकारमें श्रासकते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि 'शासन सम्यन्धो श्राय' तथा चितपूर्तिके तौरपर जो श्रामदनी वसूल होती है, वह कुल श्रायका केवल एकतिहाई

भाग है, तव यह कहना पड़ता है कि राष्ट्रकी श्रायपर सभाको वहुत थोड़ा श्रिधकार है।

विचार करनेसे यह भी पता लगता है, कि राष्ट्रके व्ययपर भो परिपद्का अधिकार वहुत मर्यादित है। शासनविधानकी ू ६७ वो धारा है कि "सम्राट्के अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले विधानविहित व्यय, श्रथंवा कानुनसम्बन्धो व्यय, श्रथवा सरकारको जिस्मेदारी निवाहनेवाले व्ययको सरकारकी सह-मित विना राष्ट्रीय परिपद् न तो रोक सकती है और न घटा सकतो है। " इतो रुपष्ट कहते हैं कि 'विधानविहित व्ययमें' र शासनको भिन्न भिन्न शासात्रोंके सङ्गठनका व्यय, जल श्रीर स्यस सेनाका व्यय, मुल्की श्रीर फौजी श्रफसरोंके वेतन, विदे-शासि संधियोंके निमित्त होनेवाला खर्च, इन सबका श्रंतर्भाव होता है, "कानृनसम्बन्धी व्ययमें राष्ट्रसभाके दोनो अङ्गोंका खर्च, कानूनसे निर्धारित कार्यालयोंके संगठित होनेपर कर्मचा-रियोंके वेतन, खर्च, वार्षिकवृत्ति, पेन्शन तथा सभासदोंको दिया जानेवाला सालाना भत्ता श्रीर श्रन्य नानाप्रकारके भत्ते. इन सबका समावेश होता है, श्रीर सरकारको ज़िम्मेदारी निवाहनेवाले खर्चमें राष्ट्रीय ऋणका स्द, उसका निष्क्रय, कारखानोंकी सहायता, सरकारके शासनसम्बन्धी श्रावश्यकी-य खर्च, सब प्रकारकी चितपूर्ति तथा ऐसे ही खर्च आते हैं। इस ज्ययको विना सरकारको सहमतिके परिषद् न तो रोक सकती है और न घटा सकती है।

शासनिवधानको ६४ वीं धारामें यह भी है कि, "श्राय-व्ययपत्रमें जो व्यय निश्चित हुआ है उसके श्रतिरिक्त जो व्यय हो उसके लिए राष्ट्रीय परिपद्की खीकृति लेनी पड़ेगी।" इसका यह श्रर्थ होता है, कि वार्षिक श्रायव्ययपत्रमें व्ययका

जो श्रनुमान दिया गया हो उसके श्रनुसारतो सरकार व्यय कर ही सकती है श्रीर ऐसा व्यय भी कर सकती है जो कि श्रनु-मानपत्रमें भी हो, पर उसके लिए पोछेसे राष्ट्रीयपरिपद्की स्वोकृति आवश्यक है, परन्तु क्या इसमें कोई ऐसी वात है जिसके वलसे राष्ट्रीय परिषद् सरकारको व्यय दढ़ानेसे रोक सके ? मान लोजिए कि सरकारने श्रायव्ययपत्रसे श्रधिक खर्च कर डाला श्रौर उस श्रधिक खर्चको राष्ट्रीय परिपद्ने स्वीकार न किया तो वया होगा ? रुपया तो खर्च हो ही गया, राष्ट्रको वह देना हो पड़ा। इतो कहते हैं कि ऐसे अवसरोंपर सरकार जो रुपया खर्च कर चुकी है उसपर राष्ट्रीय परिपद्के निर्णयका कोई असर नहीं हो सकता और सरकारपर इससे जो वोभ पडा वह भी हलका नहीं हो सकता "। श्रतः यह श्रिधिक व्यय रोकनेका श्रमोध उपाय नहीं है संवत् १६४८ में मिनो ब्रौर ब्रोवारी प्रान्तोंमें भूकम्पके कारण सरकारको २२ लाख ५० हजार येन (लगभग ३५ लाख १५ हज़ार ६०० र०) खर्च करना पड़ा है। वादको यथानियम उसने राष्ट्रीय परि-पदुकी खीकृति चाही। तव प्रतिनिधिसभाकी एक विशेष समितिने खर्चकी घुटियोंका पता लगाकर सरकारसे उसका विवरण चाहा श्रीर इस सम्बन्धके कुछ कागुज़ पत्र पेश करनेके लिए कहा। सरकारने केवल विवरण देने तथा कागृज पत्र पेशकरनेसे इन्कार किया, विलक परिपद्की इस अस्वीकृतिके श्राधारपर परिपद्को तोड़ देनेका ही उद्योग किया, तब परि-पद्को दृसरे श्रधिवेशनमें खीकृति देनी पड़ी यद्यपि खर्चमें जो गड़वड़ हुई थी उसके प्रमाणोंकी कमी नहीं थी।

यदि मन्त्रिमण्डलसभाके सामने उत्तरदायी होतो इस-करतही गड़बड़ वन्द करनेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती। पर जापानके राजाके मन्त्री केवल सम्राट्को ही जानते हैं। अतः जयतक वे मन्त्रिपद्पर हैं, तवतक सभापर अपना अधिकार चला सकते हैं।

जव किसी कारण्वश सभा श्रायव्ययपत्रपर मत न दे श्रथवा श्रायव्ययपत्रपर मत मिलनेसे पहले सभा भङ्ग हो जाय तो सरकारको यह श्रधिकार है कि वह पूर्ववर्षके श्राय-व्ययपत्रके श्रनुसार कार्य करे श्रीर उस श्रायव्ययपत्रसे श्रधिक व्यय करनेकी श्रावश्यकता हो तो वहभी करे। शासन-विधानको ७० वी धारा है कि "जव देशको भोतरी या वाहरी श्रवस्थाके कारण सार्वजनिक शान्तिके विचारसे राष्ट्रीयसभा श्रामन्त्रित न को जासके तो सरकार सम्राट्के श्राकापत्रकेसहारे श्रपने श्रथंसम्बन्धो सव श्रावश्यकीय उपाय कर सकतो है"। श्रतः हम यह कह सकते हैं कि राज्यकी श्रार्थिक वातोंमें सभा-को हस्त्रतेपकरनेका श्रधिकार नहीं, केवल तस्वावधान करने-का श्रधिकार है। फिर भी शासनविधानसे सभाको जितने श्रधिकार मिले हैं,उन में सबसे महत्त्वका श्रधिकार यही है।

#### मन्त्र परिषट्

जापानकी शासनप्रणालीमें मन्त्रपरिपद् (सुमित-इन)भी

पक विशेपस्थान हैं। यह इंग्लैएडकी मन्त्रिपरिपद्के समान
नहीं है जिससे कि श्रद्भरेज़ी मन्त्रिमएडल वना है और जिसके
कारण ही श्रद्भरेजी मन्त्रियोंका श्रस्तित्व विधि-विधेय हुश्रा
है। हमारे यहां मन्त्रिमएडल श्रौर प्रिवी कौन्सिल दो परस्पर
मिन्न श्रौर स्वतंत्र संस्थाएँ हैं श्रौर प्रत्येक विधिविहित मर्यादा
कानुनसे, श्रथवा सम्राट्के श्राह्मापत्रसे ही निश्चित हुई हैं।
यद्यपि मन्त्रिमएडलके १५ मन्त्री होनेके ही कारण मन्त्रिपरि-

पद में स्थान पाते हैं। यह पाठकोंको माल्म ही हो गया है, कि मन्जिमएडल शासकोका मएडल है और मन्जिपरिपद् एक मन्त्रणा-सभा है, जिसमें सम्राट्के कानूनी सलाहकार होते हैं। पहले पहल जब इसकी स्थापना हुई तो सलाहकार (पराम-र्शदाता), श्रध्यचा, उपाध्यच श्रीर मन्त्रिमएडलके संभालद मिलाकर फुल छुच्चीस सभासद थे, अव यह संख्या वढ़ते वढ़ते ३८ तक श्रा पहुँची है श्रीर लगातार वढ़ती ही जाती है। यह इसलिए नहीं वढ़ायी जाती कि संख्या वढ़ानेसे कार्यमें कुछ विशेषता आ जायगी विक इसलिए कि जिन वयोवृद्ध राज-नीतिशोंको शासनकार्यमें कहीं स्थान नहीं मिल सकता उनके लिए स्थान रहे। १६४४ विकस १५ सेप (२= छाँल १===) का सम्राट्का आशापत्र नं० २२ में लिखा है कि मन्त्रपरिषद् के अध्यक्, उपाध्यक श्रीर श्रन्य सदस्यों को स्वयं सम्राद्नियुक्त करेंगे। मन्त्रपरिपद्का काम मन्त्रणा-सम्बन्धी होता है। राष्ट्रकी महत्वपूर्ण वातोंपर जय ख़्राट् उससे सम्मति पूछते हैं, तव उसका आधिवेशन होता है और विचार होचुकनेपर सझादको सम्मति दी जाती है। उसकी सम्मतिको स्रोकार करना या न करना और अधिवेशनमें उपिक्षत होना या न होना सम्राट्की इच्छापर है। (प्रायः सम्राट् परिवद्के प्रिधिवेश-नोंमें बहुत कम जाते हैं) जिन विषयापर विशेषकर मन्त्रिप-रिपट्से राय ली जाती है, ये हैं-

रे सम्राट्की कुलधर्मसम्बन्धी वार्ते।

२ शासनविधानकी धानाशींसे तथा श्रन्य विधान और राज्य, श्राक्षापत्री श्रीर कानूनों से सम्बन्ध रखनेबाली सन्दिग्ध यातें श्रीर चिट्ठे।

३ रण और श्रापत्तिकाल सम्बन्धी नियमी श्रीर श्राहाओं

की घोषणा करना।

🕆 ४. श्रन्तर्-राष्ट्रीय सन्धियाँ श्रौर प्रतिश्राएँ । 🔧

प. मन्त्र-परिषद्के संशोधन-सम्बन्धी बातें।

परन्तु मन्त्रि-परिषद् समाद्की केवल मन्त्रणासभा है— उसे स्वयं प्रवन्धका कोई श्रिधिकार नहीं है। सर्वसाधारणसे उसकी सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयपरिषद्, सर्वसाधारण या किसी सरकारी संस्थाका प्रार्थनापत्र, श्रावे-दनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्वीकार करनेका उसकी श्रिधकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ है वह केवल मन्त्रिमएडल श्रीर मन्त्रियोंसे है।

श्रव यह देखना चाहिए कि मन्त्र-परिषद् श्रौर मन्त्रि-मएडलका यह परस्पर सम्बन्ध कैसा है। राज्यसम्बन्धी श्रत्यन्त महत्वकी वातपर समाद्को मन्त्रपरिषद्से परामर्श करना पड़ता है; ऐसा नियम है। तब मन्त्री श्रौर मन्त्रपरि-पद्के सभासद एक जगह वैठकर विचार करते हैं। यदि योग्यता श्रौर प्रतिभामें मन्त्रपरिषद्के सदस्य मन्त्रियोंसे श्रिधिक हुए तो वे मन्त्रियोंको परास्तकर कौन्सिलोंको श्रपने वशमें कर लेते हैं। क्योंकि उनके मत यदि एक साथ लिये जाँय तो मन्त्रियोंसे तिगुने होते हैं। यह सच है कि ऐसी श्रवस्थामें मन्त्रपरिषद् मन्त्रिमएडलके काममें कुछ दखल नहीं दे सकती, पर यदि सम्राट् उनके निर्णयको स्वीकार कर ले तो इसका प्राधान्य हो जाता है श्रौर तब वह मन्त्रि-मएडलके श्रिधिकारको भी काट सकती है।

पर यदि मन्त्री मन्त्रपरिषद्के सदस्योंसे अधिक चतुर श्रौर दृढ़ हुए तो वे मन्त्रपरिषद्के सदस्योंको सहजहींमें, परास्त कर सकते हैं। मन्त्रपरिषद्के सदस्योंमेंसे १० सभा- सद मन्त्रिमण्डलके होते हैं। यह संख्या वहुत कम है, पर श्रिधिवेशनमें गण्पूर्ति करनेके लिए काफ़ी है। इसलिए मन्त्रिमण्डलवालोंकी संख्या कम हुई तो क्या, श्रिधिवेशनका दिन समय श्रादि श्रपना सुभीता देखकर नियत करना श्रीर श्रपनी इस कमीको पूरा कर लेना उनके श्रिधिकारकी बात है। इसके श्रितिरक्त मन्त्रिमण्डलवालोंको शासन सम्बन्धी श्रिकार प्राप्त हैं, श्रीर सरकारी कर्मचारियों श्रीर राष्ट्रीयपरिषद्से उनका प्रत्यत्त सम्बन्ध है। मन्त्रपरिपद्के लिए यह सब कुछ नहीं है, इतना ही नहीं, उसके सभासद किसी राजनीतिक दलमें भी सम्मिलित नहीं हो सकते , श्रतः सम्बाद्की श्राज्ञाके श्रितिरक्त मन्त्रपरिपद्के लिए ऐसा कोई विधिका सहारा नहीं है कि जिसके सहारे वे मन्त्रिमण्डलवालोंका सामना कर सकें।

परन्तु मन्त्रपरिपद्में जय मन्त्रिमग्डलवालोंका पूरा विजय हो जाता है तो उससे उनका वड़ा काम निकलता है। मन्त्रिमग्डलके किसी कार्यपर किसी श्रवसरपर परिपद् प्रश्न कर सकती है, परन्तु मन्त्रपरिषद्के निर्णयपर वह कुछ वोल नहीं सकती। यह सही है कि परिपद्के निर्णयका व्यवस्थापन व शासनसम्बन्धी वार्तोपर कोई श्रसर नहीं पड़ सकता जव-तक सम्राद् उस निर्णयको स्वीकार न करें। परन्तु ऐसा शायद ही कभी होता हो कि मन्त्रिमग्डलकी नीतिको मन्त्रि-परिपद्का सहारा होते हुए सम्राद् श्रस्वीकार कर दें। श्रतः

ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि मन्त्रिपरिपट्के सभासद किसी राजनीतिक?
 दलके सभासद न हों, पर ऐसा हुआ अवश्य है कि काउएट ओकुमा १६३८ वि० में इसलिए कौन्सिलसे इटाये गये कि वे उदारमतवादी दलके नेता इतागाकीसे जा मिले थे,
 और विक्रमीय १६६१ (१६०४) में इन्होंने प्रिवी कौन्सिलके प्रेसिडेएट होनेके कारण ही सेइयुकाई दल छोड़ दिया था।

ऐसा हो सकता है कि मन्त्रिमण्डलके सभासद श्रपने कार्यका महत्त्व श्रीर वल बढ़ानेके लिए श्रथवा जिम्मेदारीसे वचनेके लिए मन्त्रपरिषद्का उपयोग करते हो।

परन्तु अवतक मन्त्रिमगडल श्रीर मन्त्रपरिषद्का घोर ् विरोध होनेका श्रवसर कभी नहीं श्राया है, क्योंकि दोनोंके संभासद एक ही विचारके श्रीर परस्पर मित्रभाव श्रीर घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले ही रहे हैं और श्रभी भी हैं, श्रौर दोनों ही सम्राट्के सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिषद्के। पर दिन दिन मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिषद्की सभाश्रोंके ही वहुमतका 🤊 सहारा लेनेकी श्रोर भुक रहा है। श्रागे चलकर जब मन्त्रि-मंग्डलके सभासद परिपद्के उत्तरदायी होंगे तव सम्भव है कि मन्त्रिमगडल श्रीर मन्त्रपरिपद्में जो स्नेहभाव श्रव है वह जाता रहे। इन्होंने यह आशा की थी कि "यदि मन्त्रपरिषद् सम्राट्की बुद्धिमत्ताको सहायता देनेमें श्रौर किसी पत्तकी श्रोर न भुककर निष्पच रहनेमें तथा समस्त कठिन उलभनों-को सुलकानेमें उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनप्रणालीका यह एक महत्त्वका भाग समभी जायगी इसमें सन्देह नहीं।" पर यदि ऐसा न हुआ तो मन्त्रपरिषद् और मन्त्रिमएडलफे बीच श्रद्ध कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

## तृतीय परिच्छेद

### राष्ट्रीय सभा

राष्ट्रीय सभामें दो विभाग हैं—प्रतिनिधि-परिषद्, श्रौर सरदार परिषद्। प्रतिनिधि सभामें ३७६ प्रतिनिधि होते हैं जो ४ करोड़ ६७ लाख ३२ हजार = सौ ७६ जापान-जन-संख्याके १७ लाख ६= हज़ार १३ निर्वाचकों द्वारा चुने हुए होते हैं। सरकार सभाके ३६= सभासद होते हैं जिनमें १६ राजवंशज कुमार, १३ साधारण प्रिन्स, २६ मारिकस, १७ काउएट, ७० वाइकाउएट, ५६ वेरन, १२२ सम्राट्के मनोनीत श्रौर ४५ सवसे श्रिधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि होते हैं।

इस सभाको शासन पद्धतिके विधानोंके अनुसार कौन कौन अधिकार प्राप्त हैं, इसकी व्याख्या इतो अपने भाष्यमें यों करते हैं—(१) प्रार्थनापत्र स्त्रीकार करनेका अधिकार, (२) सम्राट्के पास आवेदनपत्र और निवेदनपत्र भेजनेका अधिकार, (३) सरकारसे प्रश्न करने और जवाब तलब करनेका अधिकार। कार और (४) व्ययके प्रबन्धकी देखभाल करनेका अधिकार।

इस विषयको चर्चा तो इससे पहले ही हो चुकी है कि सभाको मन्त्रिमएडलसे सम्बद्ध धर्मविधानका अधिकार कितना हैं और व्यय प्रवन्धका कितना अधिकार है। इसलिए अब इन अधिकारोंके अतिरिक्त और स्या उसके अधिकार

श्राजवंशाज, प्रिन्स श्रीर मारिकस इनको परिपद्के सभासद होनेका जन्मतः अधिकार है। काउएट, वाइकाउएट श्रीर बेरन श्रपने श्रपने समाजसे चुने जाते हैं। श्रथींत् जितने बेरन हैं, वे घेरनको चुनेंगे, वाइकाउएट वाइकाउएटको श्रीर काउएट काउएंटको।

## राष्ट्रीय सभा

हैं तथा सभाका दोनों विभागोंसे धर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पर-स्पर कैसा सम्बन्धं श्रौर का श्रधिकार है उन्हींकी हम यहाँ चर्चा करेंगे।

श्रव रहा प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका श्रधिकार । इनमेंसे दोनों परिषदोंको यह श्रधिकार है कि परिषद्के किसी सभासदकी मारफ़त किसी जापानी प्रजाजनके पार्थनापत्र-को प्रहण करें। यह प्रार्थनापत्र समितिके पास भेज दिया जाता है। यदि समिति कोई इसकी खास सूचना करेवा परिषद्के कमसे कम ३० सभासद चाहें कि यह प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया जाय तो वह उपस्थित किया जाता है श्रीर उसपर वाद्विवाद होता है। परन्तु सरकारका सहारा न हो तो परिषद्का अधिकार चेत्र वहुत ही छोटा है, इसलिए लोग कोई विशेष कानून वनवानेके लिए परिषद्के पास प्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगी तरीका नहीं समभते। श्रीर न परिषद्के लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जबतक सरकार उन प्रार्थनापत्रोपर विचार करना न चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं। इधर कुछ वर्षोंसे परिषद्के सदस्य इन प्रार्थनापत्रीपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहले किसीको उनकी कोई परवाहतक नहीं थी।

राष्ट्रीय सभाके इस श्रिष्ठकारके सम्बन्धमें एक विशेष मार्केकी वात है जिसको ध्यानमें रखना चाहिए। वह यह है कि सभाका कोई विभाग ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहीं स्वीकार कर सकता कि जिसमें शासनपद्धतिके संशोधनका प्रश्न हो श्रयवा न्यायविभागसे या शासनसम्बन्धी न्यायविभागसे जिसका सम्बन्ध हो।शासनपद्धतिके निर्माताश्रोंने इसे सम्राट्-की श्रद्धेय सम्पत्तिके समान सुरिच्चित रखनेका प्रयत्न किया है

### २१४ जापानकी राजनैतिक प्रगति

श्रौर शासनाधिकारको उन सरकारी कर्मचारियों के हाथमें रख छोड़नेकी चेष्टा की है कि जिनसे सभा जवाव तलव नहीं कर सकती। वे जानते थे कि श्रागे चलकर सर्वसाधारणका शासनाधिकारपर श्राक्रमण होगा श्रौर इसलिए उन्होंने वड़ो सावधानीसे इसकी रलाका उपाय किया है।

श्रव रहा प्रश्न करनेका श्रिधिकार । इस समय सभाको, विशेषकर प्रतिनिधि परिपद्को जो श्रिधिकार प्राप्त हैं, उनमें यह एक वड़ा ही उपयोगी श्रिधिकार हैं। प्रायः प्रतिनिधि परिपद्के श्रिधिकतर सभासद सरकारके विरुद्ध ही रहते हैं। वे स्वयं जो कानून बनाना चाहते हैं उसमें चारों श्रोरसे विष्न घाधाएँ श्राकर घेर लेती हैं। यदि प्रतिनिधि परिषद्के सभासद कोई विल पेश करते हैं श्रोर उसे सरकारसे सहारा नहीं मिलता तो उसके दूसरे या तोसरे वाचनका समय ही नहीं श्राता, क्योंकि सरकारके पेश किये हुए विलोंपर पहले विचार करना पड़ता है, तव दूसरे विलोंकी वारी श्राती है।

इसके श्रतिरिक्तं सरकार १५ दिनसे कम चाहे जितने समयके लिए सभा खगित कर सकती है। जिससे सरकार जिस विलके विरुद्ध है उसके उपिखत किये जानेमें सहजहींमें विलम्ब कर सकती है। इतना ही नहीं; सम्राट्के नामसे सर-कार सभाको जवाचाहे विसर्जित भी कर सकती है। यदि कोई विल प्रतिनिधि परिपट्से निश्चितभी हो गयातो मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध होनेपर सम्राट् उसे स्वीकृति न देंगे। इस प्रकारसे प्रतिनिधि परिपट्के सभासद श्रपने कानून निश्चित करानेके प्रयत्नमें प्रायः विफलमनोर्थ ही होते हैं। इसलिए जापानको प्रतिनिधिपरिपट्के वहुतेरे राजनीतिल सरकारकी मदद करने श्रीर सरकारके संविधान निश्चित करानेके लिए सभामें उप •

## राष्ट्रीय समा

स्थित नहीं होते। जब ऐसी कोई श्रावश्यकता पड़ जाती है श्रीर मुख्य मुख्य दलांसे सरकारके साथ सहकारिता करनेका श्राग्रह किया जाता है तभी वे ऐसा करते हैं। साधारणतः वे सरकारसे प्रश्लोपर प्रश्ल करनेको श्राते हैं, शासन कार्यकी रत्ती रत्ती छानवीन कर उसके दोष श्रीर प्रमाद निकालते हैं, सरकारकी पोल खोल देते हैं श्रीर लोगोंके सरकारपर जमे विश्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पद्धतिके श्रनुसार सर्व-साधारणकी प्रतिनिधिपरिषद्का श्रपना श्रधिकार प्रकट करनेका सबसे श्रव्हा मार्ग यही है।

प्रतिनिधिपरिषद्के सदस्यद्वारा सरकारके कार्योंकी जो श्रालोचना करते हैं वह साधारण नहीं विलक्ष बड़ी ही तीव होती है, क्योंकि जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पद्मपाती श्रीर उत्तरदायी सरकार नहीं होती। लॉर्ड लैन्सडाउनने लॉर्ड मालंके परिषद्सम्बन्धी विलका विरोध करते हुए उत्तरदायी श्रीर श्रनुत्तरदायी सरकारका प्रतिवाद करनेकी रीतियोका अन्तर ठीक ठीक वतला दिया है। उन्होंने कहा था कि. "इस (इंग्लिस्तान) देशके प्रतिवाद करनेके ढङ्ग श्रौर हिन्दु-स्थानके प्रतिवाद करनेके ढङ्गमें वड़ा भारी श्रन्तर है। इंग्लि-स्तानमें जब सरकारके किसी कार्यका प्रतिवाद किया जाता है ा तो प्रतिवादियोंके मनमें यह एक विचार रहता है कि किसी दिन हमारे हाथमें भी शासनकार्य श्राजायगा श्रीर तव हमारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी श्रा जायगी जो श्राज सरकार पर है। परन्तु श्राप (श्रंगरेज़) हिन्दुस्थानीको कभी सरकारका परिवर्तन न करने देंगे, श्रीर इसलिए इन दोनों श्रवस्थाश्रीमें वस्तुतः श्राकाश पातालका श्रन्तर है।" जापानी प्रतिनिधि-परिषद्के सदस्योंको इस समय यह आशा नहीं रहती कि हमें सरकारका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पडेगा। श्रतः सर-कारसे उनका वर्ताव प्रायः वडा ही उत्र और सर्वथा प्रतिकृत होता है, और कभी कभी तो उनके काम बड़े ही अनुचित होते हैं। यह तो नियम ही है कि जितना ही उसका प्रतिवाद होगा उतना ही उत्साह ग्रौर सहारा उसे परिपद्से श्रीर सर्वसाधारणसे भी मिलेगा।

सरकार तो हर तरहसे प्रतिनिधिपरिपद्के प्रतिवाद , श्रीर विरोधसे वचने तथा श्रपनी जिम्मेदारियोंको टालनेका यथेष्ट उपाय कर सकती है। मन्त्रिमग्डलका कोई सदस्य प्रतिनिधिपरिपद्के किसी प्रश्नका उत्तर दे या कुछ कार्ण यतलाकर इन्कार भी कर दे, यह उनके अधिकारकी वात है। उत्तर देनेसे इनकार करना हो तो "साम्राज्यकी येदेशिक नीतिके सम्बन्धकी बातें ग्रुप्त रखनी पडती हैं" यह कारण या ऐसा ही कोई श्रोर कारण वतला दिया जाता है। श्रपने कार्यका समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी ही टाल देनेके लिए मन्त्रि-मएडलके सभासद प्रायः सम्राट्का नाम वेखटके ले देते हैं। संवत् १६५२ में जब इतो प्रधान मन्त्री थे तो प्रतिनिधि परिपद्के सदस्य उनसे कोरियाके सम्यन्धकी युद्धान्तर सरकारी नीति-के सम्बन्धमें प्रश्लपर प्रश्ल कर उनका दिमाग चाट गये थे। तव उन्होंने कहा कि "सरकारकी वैदेशिक नीति महाराजा-धिराज सम्राट्के श्रद्धेय विचारसे निश्चित होती है श्रीर मन्त्रि-मएडलको यह श्रिधिकार नहीं है कि यह वतलावें कि सरकार श्रव किस नीतिका श्रवलम्यन :करेगी।" इस प्रकारसे कुछ देरके लिए इतोने सभासदोंको चुप करा दिया ।

परन्तु वात यह है कि मन्त्री सम्राट्के नामकी श्रोटमें छिपनेका कैसा ही प्रयत्न क्यों न करें, और लोगोंकी मनो-



चित्र सं य ६ ] प्रियान मन्त्री इतो [ जा. रा. प्र. पृष्ठ २५६

वृत्तिसे लाभ उठानेमें कितनी चालाकी वर्षों न कर जायँ, वे अपने स्थानपर तभीतक रह सकते हैं, जवतक सर्वसाधारण एक होकर उन्हें पद्च्युत करनेपर तैयार नहीं होते। उनकी जो कमजोरियाँ और गलतियाँ होंगी वे किसी न किसी दिन प्रतिनिधि परिपद्के चतुर और सावधान सभासदोंकी प्रश्र-परम्परासे सर्वसाधारणके सामने आही जायँगी। ऐसी अवस्थामें धर्मपरिपद्, सर्वसाधारण और कभी कभी मन्त्र-परिपद्के सभासद भी सरकारपर ऐसा द्वाच डालते हैं कि अन्तमें मन्त्रिमण्डल ही वदल जाता है।

श्रव सम्राट्की सेवामें श्रावेदनपत्त भेजनेके श्रधिकारका विचार करें। यूरापके सङ्गठित राजसत्तात्मक राष्ट्रोंमें इस श्रधिकारका प्रयोग प्रायः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस श्रधिकारका भी वैसा ही महत्त्व हैं: जैसा कि प्रश्न करनेके श्रधिकारका। एक तो इस कारणसे कि जापानियांके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं, श्रौर दूसरा कारण यह कि सरकार केवल श्रजुत्तरदायी ही नहीं, प्रत्युत सम्राट्के नामके पीछे छिपने-याली है! इन दोनों कारणोंसे धर्मसभा विशेषतः प्रतिनिधि-परिषद् सरकारको तङ्ग करनेके लिए इस श्रधिकारका उपयोग करती है श्रौर यह श्रधिकार भी राजनैतिक महत्त्व का है।

जव शासन-पद्धति-सम्बन्धी श्रान्दोलनके दिनोंमें राष्ट्रीय-सभा खापनार्थ संयुक्तसंव (युनाइटेड् श्रसोसियेशन) ने सम्राट्की सेवामें श्रपना श्रावेदनपत्र उपिक्षत करना चाहा तो एक सरकारी कर्मचारीने उसे यह कहकर फेंक दिया कि लोगोंको राजनीतिक श्रावेदनपत्र भेजनेका कोई श्रधिकार नहीं है। वर्तमान पद्धतिके पूर्व सर्वसाधारणको सम्राट्से श्रपनी श्राकांकाएं श्रौर श्रावश्यकताएं वतानेका कोई प्रत्यक्त

या श्रप्रत्यच साधन नहीं था, सिवाय इसके कि वे मन्त्रि-मएडलसे या न्यायालयके कर्मचारियोंसे जो कुछ कहना हो, कहें। पर श्रव इस नवीन पद्धतिसे यह हो गया है परिषद् स्वयं श्रपने ही प्रधान श्रथवा सभापतिद्वारा सम्राट्के पास श्रावेदनपत्र भेज सकती है। श्रवतक जिन मन्त्रियोंने सम्राट्से मिलने और वात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहाँ दाल नहीं गलती। पर इससे कोई यह न समभे कि राष्ट्रीय-सभा इस ब्रावेदनपंत्रसे राज्यकी नीतिमें हस्तचेप करने या उसे व्दल देनेकी सलाह भी सम्राट्को दे सकती है। ऐसा नहीं है। इस अधिकारसे सम्राट्के मनपर कुछ प्रभाव पड़ता हो, सो भी नहीं, प्रत्युत इसका रहस्य यही है कि सर्वसाधा-रएपर इसका एक प्रकारका विशेष प्रभाव पड़ता है। जापानके राजकार्यमें सम्राट्का नाम भी वड़ा काम करता है, जो इसका ्डिंपयोग जितनी ही उत्तमताके साथ करेगा उसका उतना ही रांजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। इसी कारण राष्ट्रीय सभा श्रौर सम्राट्के प्रत्यच सम्बन्धका विशेष गौरव है। जापानियोंकी परम्परागत राजनीतिक कल्पनाश्चोंके श्रनुसार राष्ट्रके मन्त्रियों का प्रधान कर्त्तव्य यह था कि वे सम्राट्के लिए देशको सुर-चित रखें श्रीर प्रजाजनीको सम्पन्न श्रीर सुखी बनावें। इस कर्त्तव्यमें चुकना श्रीर सम्राट्के प्रिय प्रजाजनीके श्रस-न्तोप श्रीर दुःखका समाचार सम्राट्के कानीतक पहुँचाना मन्त्रियों के हक़में वड़ा भारी राजद्रोह समभा जाता था जिसका परिमार्जन श्रात्महत्या(हाराकिरी)से ही हो सकता था। पहले भी श्रीर श्रव भी सर्वसाधारएका यही ख़्याल है कि अपने प्रजाजनोंको अपने बच्चोंके समान पालन करना श्रौर सुखी श्रीर सन्तुष्ट रखना ही सम्राट्का एकमात्र काम है।

इसीलिए, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, राजमन्त्री प्रायः श्रपने किये हुएका समर्थन करने या श्रपनी जिम्मेदारी-को टाल देनेके लिए सम्राटका नाम ले दिया करते हैं। मन्त्रि-योंकी इस कार्यवाहीका प्रतिकार करनेके लिए राष्ट्रीय सभा सम्राट्के पास श्रपने श्रावेदनपत्र भेजनेके श्रधिकारका उप-योग करती है। प्रायः श्रावेदनपत्र (श्रिभनन्दन पत्रोंको छोड़-कर) इसी उद्देशसे सम्राट्की सेवामें भेजे जाते हैं कि शासन कार्यकी ब्रुटियाँ श्रीर श्रसन्तोषजनक परिस्थित उनपर प्रकट हो श्रोर लोगोंपर भी यह प्रकट हो जाय कि मन्त्रिगण सम्राट-की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उनपर जो श्राचेप किये जाते हैं, उनका यदि वे निराकरण न करें तो उन-परसे सर्वसाधारणका विश्वास उठ जाता है। यही नहीं विंक वे उस सम्राट्के मन्त्री हैं जो सम्राट् श्रन्याय या प्रमाद कभी कर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा भूठी है या अपनी ब्रुटियों-को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इनमेंसे यदि पहली वात हो तो प्रतिनिधि सभा ही भङ्ग कर दी जाती है # श्रीर सर्व-

<sup>•</sup> पग्नु यहाँ ध्यान रहे कि प्रतिनिधि समा मक्ष करके देशसे न्याय माँगना वैसा नहीं है जैमा कि इंग्लिस्तानमें । जापानमें दलबद सरकार (पार्टी गवर्नमेंट) नहीं होती यद्यपि प्रतिनिधि समामें मरकारके पनके और विपन्नके भी लोग होते हैं। सन्नाटके पास सरकारपर आवेप करनेमें यद्यपि सर्वसाधारणका माथ नहीं होता तो भी प्रतिनिधिसमा मक्ष होनेपर जो दूसरी सभा संगठित होती है वह फिरसे बद्दी काम नहीं करती। सरकारको भी सभा-मद्भसे पाँच महीने तकका समय मिल जाता है (संघटनानुसार) जिस बीचमें दह प्रतिनिधिसमाकी रोकटोकसे स्वतंत्र रहकर काम कर सकती है और नयी प्रतिनिधिसमासे सामना करनेकी भी तैयारी कर लेती है। पर यदि सभा गक्ष होनेपर सर्वसाधारणमें सरकारका घोर विरोध रहता है तो मन्त्रिगण पद त्याग करते हैं। ऐसे समय प्रवीकीन्सिल उसपर बहुत दबाव डालती है।

साधारणको उस विषयमें निर्णय करनेका श्रधिकार दिया जाता है। यदि दूसरी वात हो तो सब मन्त्री या कुछ मन्त्री स्यागपत्र दे देते हैं श्रौर सर्वसाधारणसे समा प्रार्थना कर कहते हैं कि हम लोग यथायोग्य शासन करने तथा सम्राट्को श्रनावश्यक चिन्तासे वचानेमें श्रसमर्थ हैं।\*

इस प्रस्कार राष्ट्रीयसभाको विशेषकर प्रतिनिधिपरि-पद्को सम्राद्की सेवामें श्रावेदन करनेका जो श्रधिकार है वह सरकारपर दोपारोप करनेके काममें ही बहुत ठीक तरहसे श्राता है। संवत् १६४७के वाद वीस वर्षमें प्रतिनिधि सभाके श्रमुभवमें ७ वार सभा भङ्ग हुई है, जिनमें चार वार मन्त्रि-मण्डलपर प्रतिनिधिपरिपद्द्वारा दोपारोप ही कारण हुश्रा है। सरकारपर दोपारोप करनेकी जितनी मनोरञ्जक घटनाएँ छुई हैं, उनमें सबसे श्रधिक श्राश्चर्यजनक घटना संवत् १६६० में हुई जिसका परिणाम उसी वर्षके पौप (दिसम्बर १६०३ ई०) मासके प्रतिनिधि सभाके ट्रटनेमें हुश्रा। इस वार सन्नाट्के पास जो श्रावेदनपत्र गया था, वह साधारण दोपारोपका पत्र नहीं था। पि परिषद खोलनेके श्रवसरपर सम्राद्की

<sup>•</sup> जापानमें मन्त्रियोंका जिम्मेदारी समिष्टिगत नहीं होती। इसिलये यह आवश्यक नहीं है कि कभी सन्त्री एकसाथ ही पदत्याग करें। कभी कभी अध्यक्त मन्त्री और ऐसे विभाग मन्त्री, जिनपर दोपारीय हुए हों, पदत्याग करते हैं और सब मन्त्रा पूर्ववत् ही काम करते हैं।

<sup>†</sup> यह प्रभिनन्दनपत्र सन्नाट्को मेंट करनेके पूर्व जब प्रतिनिधि-सभामें अध्यद्ध कोनो हिरोनाकाने छने पढ़कर सुनाया तो उन समय सभासदोंने उसके राव्होंपर ध्यान नहीं दिया। यही समक्ष लिया कि मामूली अभिनन्दन पत्र है। इसमें राजनीति-की कोई वात नहीं और यह समक्षकर उसके अनुकूल अपना मत दे दिया। पीछे से जब सभासदोंको यह मालूम हुआ कि उस अभिनन्दनपत्रमें कुछ ऐसे भी राव्द थे। जिनका अभिप्राय मन्त्रिमण्डलपर दोपारोप करना था तब वे कर ही क्या सकते थे।

## राष्ट्रीय सभा

यकृताके उत्तरमें जो अभिनन्दनपत्र दिया जानेवाला था उसमें सभाके अध्यत्त (स्पोकर) और उसके दलके नेताओंने वड़ी चालाकीसे सरकारपर दोप आरोपित किये थे। अवतक अभिनन्दनपत्रोंमें कोई राजनीतिक वात नहीं रहती थो न्योंकि ऐसे असङ्ग केवल शिष्टाचारके होते हैं। परिपद्ने इस शिष्टाचारका उल्लाहन किया जिससे सरकार चिढ़ गई और प्रतिनिधिसभा भङ्ग हो गयी। दो वार इन दोपारोपक आवेदन पत्रोंसे मन्त्रिमण्डलको भी वद् जाना पड़ा है। इन आवेदन पत्रोंसे प्रतिनिधि-सभाका न्या लाभ होता है, इसका यह एक हि। चिक्षत अतिरिक्ष परिपद्के नववें, चौदहवें, अठारहवें और वाईसवें अधिवेशनमें सभाने दोपारोपके आवेदनपत्र परिपद्में निश्चित कराने चाहे थे, पर मताधिक्यके विरोधसे निश्चित न हो सके।

श्रावेदनपत्र भेंट करनेका श्रिषकार केवल मन्त्रिमण्डलपर दोपारोपण करनेके सम्बन्धमें ही नहीं है। राष्ट्रीय सभाका श्रिषकार सम्राट्की श्रन्तिनिहित सत्ताका सहव्यापी है। श्रर्थात् राष्ट्रीयसभा उन सव विषयोंके सम्बन्धमें सम्राट्से श्रावेदन कर सकती है जो सम्राट्के श्रिषकारके श्रन्दर हैं। कभी राष्ट्रीय-सभाका श्रिषवेशन काल बढ़ानेके लिए भी इस श्रिषकारका उपयोग किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय सभा स्वयं ही श्रपना श्रिषवेशन काल नहीं बढ़ा सकती। कभी राजकार्यमें नैतिक भाव बढ़ानेके लिए इसका उपयोग किया

सरकारको जब मालूम ठुआ कि इस इस तरहका आवेदन पत्र उपस्थित किया जाने-बाला है तो सरकारने प्रति निध-सभासे उसपर पुनर्विचार करानेका प्रयत्न किया। पर पेसा दोना असम्भव देख सरकारने सम्राट्-परिवार-विभागसे कोनोको दरवारमें जाने-से रोक दिया और साथ दो प्रतिनिधि वरिषहको सम् करनेकी आबा दो। जाता है क्योंकि इन आवेदनपत्रोंका सर्वसाधारणपर वहुत प्रमाव पड़ता है। शासन-पद्धति सम्बन्धी वादग्रस्त प्रश्न भी कभी कभी इन आवेदनपत्रोंद्वारा सम्राट्के सामने उपस्थित किये जाते हैं।

श्रव सम्राट्के पास निवेदन पत्र भेजनेके श्रधिकारका विचार रह गया। यह सारण रखिए कि इस समय इंग्लिस्तानकी पार्लमेंटमें जो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पूर्वकप सम्राट्से प्रार्थना करना ही था। 'मध्य युगमें' परिपदस्थ सम्राट्ही शासन-संचालक थे, न्याय करने श्रौर विधि वनानेका श्रिधिकार उनको ही था। श्रानसन् महाशय कहते हैं, कि "पहले प्रतिनिधि-सभाको व्यवस्थापन-कानृन वनानेका कोई श्रधिकार ः नहीं था। परिपद्स्थ राजा श्रपने कानृन वतलाते श्रीर शासन संवन्धी परिवर्तन किया करते थे। कभी कभी वे मुख्य मुख्य सरदारोंसे परामर्श करके ही ये सब काम कर लेते थे श्रीर कामन्सं अर्थात् प्रतिनिधि सभाकी विलक्कल उपेना कर देते थे।.....यदि कामन्स सभाके सभासदोंको कोई नया कानृन वनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई तो वे खुद कानून नहीं वनाते थे वर्टिक उसके लिए प्रार्थना करते थे, राजा श्रपने परिषद्में वैठकर इन प्रार्थना पत्रोंको देखते श्रौर कानृन बनाते थे।" इन प्रार्थना पत्रीका रूप पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया श्रीर वह प्रार्थनाका अधिकार सहकारी अधिकार हो गया और इसी अधिकारसे आगे वढ़ते वढ़ते पार्लमेंट अर्थात् प्रतिनिधि-सभा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति श्राविर्भृत हुई है।

सम्राट्के पास निवेदनपत्र भेजनेका परिपद्का श्रिधकार महत्वका है। खासकर इसलिए यह दोषारोप करनेके श्रिध-कारका काम देता है। मन्त्रिमण्डलके स्वैर शासनका प्रति-

# राष्ट्रीय सभा

कार करनेवाली यह प्रवलशक्ति है। सम्राट्की सेवामें निवेदन-पत्र त्रथवा व्यवस्थापनसंवन्धी प्रार्थनापत्र उपस्थित करनेका त्रिधकार इसलिए महत्वका है कि इससे आवश्यक कानून वन सकते हैं।

इस निवेदनपत्रको हम श्रप्रत्यच श्रावेदनपत्र कह सकते े हैं, क्योंकि यह मन्त्रिमएडलके द्वारा सम्राट्के पास जाता है। निवेदनपत्र भेजनेका उद्देश्य प्रायः सरकारको परामर्श या सूचना देना होता है। निवेदनपत्र लिखे तो होते हैं सुम्राट्-के नाम, पर श्रभिप्राय उनका सम्राट्की श्रपेत्ता सरकारसे 🔈 ही श्रधिक होता है । प्रतिनिधिसभा वार वार इस श्रधिकारका उपयोग करती है श्रौर नये श्रावश्यक कानून वनानेकी श्रोर सरकारका ध्यान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय सभाको स्वयं कानृन वनानेका श्रधिकार है, इस कारण इस प्रकारसे सर-कारका ध्यान नये कानून की श्रावश्यकतापर श्राकर्षण कराना व्यर्थका काम वढाना है, तथापि जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है उनको देखते हुए यही सबसे सुगम श्रीर सुन्दर मार्ग है। जापानकी राष्ट्रीयसभाकी सामयिक स्थितिको देखते हुए प्रतिनिधि-सभासे कोई विल पेश हो श्रीर वह विना \_ सरकारकी सहायताके कानून वन जाय इसकी सम्भावना बहुत ु कमहै । इसलिए स्वयं कानूनका मसविदा तैय्यार करनेका कप्र उठानेकी अपेता नवीन कानूनके लिए सरकारसे प्रार्थना करना उसीके द्वारा विल तैयार कराना श्रौर उसे प्रतिनिधि सभामें उपस्थित कराना ही कानून वनवानेका सबसे लंबा पर वास्तवमें देखनेमें सबसे छोटा मार्ग है, जबतक कि सभा मन्त्रिमएडलके श्रधीन है श्रीर मन्त्रिमएडल उसका उत्तरदायी नहीं है।

प्रार्थनापत्र स्वीकार करना, सरकारसे प्रश्न करना, सम्राट्-

की सेवामें श्रावेदन तथा निवेदनपत्र भेजना इत्यादि श्रधि-कारों अतिरिक्त श्रीर भी कई छोटे मोटे श्रधिकार परिपद्को हैं। ए परन्तु सभी लोकतन्त्र-शासन-पद्धतियों में जो श्रधिकार होते हैं ये वे ही हैं, कोई नये नहीं, इसिल्ए उनके सम्यन्धम कुछ न लिखकर श्रव हम परिपद्की दोनों सभाश्रोंके परस्पर सम्यन्ध श्रीर श्रधिकारका ही विचार करेंगे।

शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके कीड (नियमी) से परिपद्को धर्मविधान-सम्बन्धी श्रर्थात् नये कानृन वनानेके जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं वे दोनों परिपदोंको समान रूपसे मिले हैं, अन्तर केवल यहां है कि आगामी वर्षकी आय-व्यय-गणना पहले प्रतिनिधि परिपद्में करनी पड़ती है। इसलिए दोनों सभाएँ समकच समभी जाती हैं, कोई किसीसे ऊँची या नीची नहीं समभी जाती, धर्मविधानमें दोनों समान श्रधि-कारी और सहकारी समभी जाती हैं। परन्तु वस्तुतः यह तो तव सम्भव था, जब दोनां सभाश्रांका सङ्गठन एक ही ढङ्गसे हुआ होता और दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे होते। परन्तु सरदारपरिपद् श्रीर प्रतिनिधिपरिपद्की रचना परस्पर विलक्कल भिन्न है। दोनों के समाज ज्ञलग हैं ज़ौर सार्थ (हेतु) भी श्रलग श्रलग हैं। इसलिए मेलकी श्रपेता विरोध ही अधिक है और विरोधका परिणाम यही दुआ करता है कि दोनोंका परस्पर ज्यवहार ही वन्द् रहे या एक दलदूसरे द्लके सरपर चढ़ वैठे।

जहाँ धर्मविधानके दो श्रङ्ग होते हैं, वहाँ एक परिपद्

गिराहार न हो सकतेके अधिकार, वाद-विवादमें भाषणकी स्वतन्त्रता, परिषद्द-की पुष्टिके लिए यथायोग्य प्रवन्ध कर सकना, अपना कार्यक्रम नियमित कर सकना अपना स्वत्व जापम रखनेके लिए दण्ड दे सकना और निकाल बाहर कर सकना दायादि हैं।

# राष्ट्रीय सभा

दूसरी परिपद्से, सय वार्तोमें नहीं तो कुछमें तो श्रवश्य ही, यदकर होती है।

उदारहणार्थ श्रंत्रेज़ी शासन-पद्धतिके सम्बन्धमें श्रध्यापक डायसी कहते हैं-- "श्राधुनिक शासन-सम्वन्धी नीतिका यह ्र वहुत ही उत्तम सिद्धान्त है कि धर्मविधानके कार्यमें लॉर्ड-सभाको अन्तमं कामन्स सभाका निर्णय ही खीकार कर लेना चाहिए।" सं० १७२=में लॉर्डोंने श्चर्यसम्बन्धी मामलेमें कामन्स सभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था और फिर सं० १८१७ में कागज़-करवाले भगडेमें लॉडोंने हार मान ली 🖈 श्रीर वे कागुज़पर कर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन-पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभाहीको श्रायबृद्धिके विल वनाने-का ग्रधिकार दे रक्खा है, श्रौर सन्धि करने तथा कुछ उच-पदस्य कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार राष्ट्रपति श्रीर शिष्टसभा श्रर्थात् प्रेसिडेंट श्रीर सिनेटको दिया है। परन्तु वास्तवमें शासनपद्धतिके रचना वैचिज्यके कारण प्रतिनिधि-स भाका विना विचार किये राष्ट्रपति और शिष्ट-सभा (प्रधान न्यायालय) अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेट ही सप्रीम कोर्टके ६ न्यायाधीशों में से ५ की सहायतासे समस्त राज्यशासन स्वयं कर सकते हैं।

संवत् १६३२ का फ्रान्सका शासनविधान जापानके वर्त-मान शासनविधानसे कई श्रंगोंमें मिलता है। यथा प्रत्येक कानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिषद् श्रौर सरदारपरि-पद्की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सभाएँ श्रलग कानूनके प्रस्ताव कर सकती हैं। पर वार्षिक श्राय-व्ययका प्रस्ताव पहले प्रतिनिधि-सभामें उपस्थित किया जायगा। एपर जब हम दोनों देशोंके वास्तविक शासनशैलीपर विचार करते हैं तो विधानों-

# २२६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

के शब्दोंकी समानता होते हुए भी कार्यभणालीमें वहुत श्रन्तर । पाते हैं।

इस समय फ्रान्सकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्रतिनिधि-श्रांका (डेप्युटियोंका) सभाके ही वार्षिक श्रायव्ययके चिट्ठेपर एकमान पूरा श्रधिकार है, श्रोर इस तरह मन्त्रिमण्डल उसी-के सामने उत्तरदायी है। यथि विधानानुसार मन्त्रिमण् दोगों परिपदोंके सम्मुख उत्तरदायो है किर भी फ्रान्सकी दोनों सभाशोंका उद्गम-एक ही स्थानसे होता है। श्रर्थात् सार्वजनिक निर्याचन—एकका निर्याचन प्रत्यत्त होता है श्रोर दूसरेका श्रप्रत्यत्त। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रान्समें राज्यसत्ता- का चरम श्रधिकार लोगोंके ही हाथमें होता है।

श्रव शासनविधानके शब्दोंको छोड़कर राष्ट्रीय-परिपद्की दोनों सभाशोंके परस्पर सम्बन्ध श्रीर श्रधिकारका विचार करें। इसके लिए हम समभते हैं कि शासनपद्धतिके निर्माताशोंके इरादेका पहले थिचार करना सबसे श्रव्हा होगा।

शरदार-परिपद् वनानेमें निर्माताओंका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि-सभाके राजनीतिक दलोंका उद्योग वढ़ने न पाचे। उनकी यह इच्छा थी कि "एक देशीय श्रान्दोलनके प्रभाव" और प्रतिनिधि-सभाके "वहुसंख्यक सभासदोंके यथेच्छाचार"के नीचे मन्त्रिमएडल दव न जाय। उन्होंने यह क सोचा कि यह सरदार-परिपद् जिसमें कि "समाजके वड़े वड़े लोग" ही होंगे, प्रतिनिधि-सभाकी इस भयंकर शाँधीको रोकेगी श्रोर उसके शाक्रमण्से सरकारकी रहा करेगी। इतो कहते हैं, "यदि सरदार-परिपद् श्रपना काम ठीक ठीक करे तो उससे राजनीनिक दलोंमें समानता रहने, विना समसे व्से व्यर्थका वादविवाद (प्रतिनिधि सभामें) करनेकी द्वप्रवृक्ति

## राष्ट्रीय सभा

रोकने और शासक और शासितमें मेल वनाये रखनेमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होगा।"

परन्तु दोनों सभाश्रोंमें राजनीतिक श्रिधकारका वरावर होना व्यवस्थापन कार्यमें पूर्ण रुकावट ही समभना चाहिए। निर्माताश्रोंकी यह इच्छा कदापि नहीं थी। वे चाहते थे कि प्रतिनिधि सभामें यदि सुसङ्गठित राजनीतिक दल खड़े हो जायँ तो सरदार-परिपद्के द्वारा उनका दमन हो श्रोर राष्ट्रीय-सभापर सरकारका पूरा श्रिधकार रहे। पर प्रश्न यह है कि सरदार-परिपद्से यह काम निकलता भी है ?

सरदार-परिपदके ३६= सभासदोंमेंसे २०१ परम्परागत श्रधिकारी श्रौर सरदार-प्रतिनिधि हैं, १२२ सम्राट्के मनोनीत हें श्रोर ४५ श्रधिकतम कर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं। यह कहने-की शायद कोई आवश्यकता नहीं है कि ये २०७ सरदार अपना वडप्पन और श्रपनी राजनीतिक मर्यादा वनाये रखना ही श्रपना कर्तव्य समभते हैं श्रीर यह नहीं चाहते कि सर्वसाधा-रणको राजकार्यमें कुछ विशेष अधिकार न दिये जायँ। यदि किसी विशेष श्रवसरपर देशभक्तिका ही उनके हृद्यमें सञ्चार हो जाय तो वात दूसरी है। ये सरदार जव एक हो जाते हैं तो सरदार-परिपद्में इनका ही मताधिका होता है। इनके 🎙 बाद संख्यामें सम्राट्के मनोनीत सभासदोंका नम्बर है। ये प्रायः सरकारी कर्मचारी, नीम सरकारी कर्मचारी या भृतपूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं श्रीर उनके भाव श्रीर विचार सर-कारके ही होते हैं। सरकारकी बदौलत ही वे सरदार-परिपद्-के सदस्य होते हैं। कानूनके शब्दानुसार तो सम्राट् विद्या या विशेष राज्यसेवा करनेके कारण इन्हें मनोनीत करते हैं, परन्तु यह कार्य उस मन्त्रिमण्डलके परामर्शके श्रवसार होता

है जो सर्वसाधारणके सामने उत्तरदायी नहीं। ये मनोनीत समासद जीवनभर सभासद रहते हैं श्रौर सरदार-परिपद्में ये ही सबसे योग्य होनेके कारण श्रपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं।

स्वभावतः ये मनोनीत सभासद श्रीर सरदार श्रपनी सभाको श्रेष्ठ समभते हुए निचली सभाकी एक वात भी मान लेना नहीं चाहते। इसका एक वड़ा ही रोचक उदाहरण यह है कि २२ फाल्गुन संवत् १८५८ में (तारीख ५ मार्च १४०२) महाशय नेमोतोने प्रतिनिधि-परिपद्में एक व्याख्यान देकर सरदार परिपद्के सुधारकी श्रावश्यकता वतलायी। कई मनोनीत सभासदोंकी उन्होंने निन्दाकी श्रीर उनके श्राजीवन सभा- सद रहनेकी हालतपर वहुत ही शोक प्रकट किया। सरदारोंको वहुत ही बुरा लगा श्रीर उन्होंने नेमोतोके व्याख्यानपर भर्त्सनास्चक प्रस्ताव पास किया श्रीर कहा कि यह सरदार-परिपद्का श्रपमान हुश्रा तथा ऐसे व्याख्यानका किसी व्यवस्थापक सभामें होना न्याय श्रीर नीतिके विरुद्ध है। ॥

सरदार-परिपद्के श्रन्य ४५ सभासद श्रधिकतम कर देने-वाले होते हैं। यह सरदारोंकी कुल संख्याका श्राठवाँ हिस्सा है। ये लोग रुपयेके धनी होते हैं, विद्याके नहीं इसलिए इनका प्रभाव भी श्रन्य सभासदोंकी श्रपेक्षा बहुत ही कम होता है।

सरदार-परिपद्के इस वर्णनसे उसके राजनैतिक विचारों ' श्रौर प्रवृत्तियोंका निर्देश हो जाता है। सरदार-परिपद् मन्त्रि-

<sup>\*</sup> प्रतिनिधि-सभाने सरदार-सभाके इस प्रस्तावकी कोई परवा नहीं की। परन्तु प्रतिनिधि-सभाके अध्यवने सभाको पक (भेमोरण्डम) स्मृतिपत्र पढ़ सुनाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि दोनों सभाओं को चाहिए कि परस्पर सभ्यताका न्यवहार करें, अब रही सभाके अधिकारोंको बात, सो प्रत्येक सभाको अपने अपने स्थानण्र पूरा अधिकार है; किसी सभाको दूसरी सभाके भाषणों या कायों में दखल देनेका कोई अधिकार नहीं है।

भएडल या सरकारका ही प्रायः पत्त लेती है, मन्त्रिमएडलमें कोई हो, जवतक वे श्रधिकारीवर्गके परम्परा प्राप्त प्राधान्यको मानते हैं श्रौर प्रतिनिधि-परिषद्के राजनीतिक दलोंसे श्रलग रहते हैं, तवतक सरदार-परिषद् उसीका पत्त करेगी। # परन्तु ्यदि मन्त्रिमएडलके सभासद् प्रतिनिधि-सभाके किसी राज-नीतिक दलसे जा मिलें तो सरदार-परिपद् सरकारका विरोध करने लग जाती है, संवत् १८५७ में इन्होंने जब मन्त्रिमएउलुकी रचनाका पुराना ख्याल छोड़कर नवसङ्गठित पुराने राज-नीतिक दलका नेतत्व ग्रहण किया श्रीर कुछ कुछ दलवद्धताके सिद्धान्तपर मन्त्रिमएडल बनाया तब एकाएक सरदार-परि-षद्के सव दल एक हो गये श्रीर उन्होंने मन्त्रिमएडलका विरोध करनेपर कमर कसी, क्योंकि एक तो यह दलवद्ध सरकार (पार्टी गवर्नमेंट) हुई, श्रीर दूसरे इतोने श्रपना पहला ढङ्ग वदल दिया श्रीर राजनीतिक दलोंके वशमें श्रागये। सरदार-परिषद्ने इस दढ़ताके साथ सरकारका विरोध किया कि (संवत् १८५= का वार्षिक श्रायव्ययका चिद्रा पास करानेके लिए इतोने लाख सिर पटका पर वह पास न हो सका, श्राख़िर इतोको भगड़ा मिटानेके लिए सम्राट्के श्राज्ञा-पत्रसे काम लेना पड़ा।

परन्तु जवतक मन्त्रिमएडल श्रधिकारीवर्गका पत्तपाती श्रौर श्रनुत्तरदायां शासक वना रहता है तवतक सरदार-सभा-में उसके पत्तके लोगोंकी कमी नहीं होती। प्रतिनिधि-सभासे कोई विल पास हुश्रा श्रौर सरकार चाहती है उसमें अमुक

कामन्स-समाके मुकावले लॉर्ड-समाको बहुत ही थोड़ा श्रिथकार है। परन्तु जापानमें सरदार-सभा श्रोर प्रतिनिधि-सभा दोनोंके श्रिषकार (संघटनाके मनुसार) बरावर हैं।

परिवर्तन हो या वह विल रद्द हो जाय तो सरदार-परिषद् उस विलमें संशोधन करती है या उसे विचाराधीन रखकर उसका जीवन नष्ट कर देती है। कई गलाघों हू कानून, यथा संवत् १६३६ का सभा-समिति-विधान, १६४० का प्रेस-विधान श्रौर १६४४ का शान्तिरद्धा-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्व-साधारणकी राजनीतिक क्रांतिके प्रयत्नोंको रोकनेके लिए बनाये गये थे, शासनविधानके वाद भी कई वर्षोतक बने रहे, क्योंकि प्रतिनिधि-परिषद्के करने हीसे क्या होता है, यहाँ तो सरकार श्रौर सरदार परिषद् मिली हुई थी। कई श्रधिवे-शनोंमें प्रतिनिधि-परिषद्में कभी वहुमतसे और कभी एक-मतसे इन क़ानूनोंके रह करने या इनमें संशोधन करनेवाले विल पास किये। परन्तु सरदार सभाने उन्हें हवामें उड़ा दिया। इसी सरदार-परिषद्को यह यश है कि संवत् १८५५ तक शान्तिरचाका कानून रह न हो सका। भूमि-कर कम करने, भूमिका मुल्य कम करने, क़ानून संशोधित करने तथा निर्वाचन पद्धतिको सुधारनेके सम्बन्धमें इन सभाओं में ( यथाक्रम प्रथम श्रौर तृतीय श्रधिवेशनमें, चतुर्थ श्रौर पञ्चम श्रिधिवेशनमें, तथा श्रष्टम, द्वादश, त्रयोदश श्रीर चतुर्दश श्रिध-वेशनमें ) परस्पर खूच कलह श्रीर वादविवाद हुश्रा। इसकलह श्रोर वादविवादसे भी सरकार श्रोर सरदार-परिषद्का प्रति-निधि-परिषद्से कैसा व्यवहार है, यह स्पष्ट प्रकट होता है। †

<sup>†</sup> भृ'म तथा कृषकोंका हिताहित देखनेवाले सभासद प्रतिनिधि सभाहीमें विशेष होते हैं, क्योंकि जापानमें इंग्लैंडके समान जमीनपर सरदारोंका ही श्रिषकार नहीं है। इसलिए जमीनका लगान घटानेके सम्बन्धमें प्रतिनिधिसभाके सभासद ही विशेष श्रनुकूल रहते हैं और सरदार-सभा तथा सरकार प्रतिकृल रहते हैं। क्योंकि जमीनके लगानसे ही सरकारको सबसे श्रिषक श्रामदनी होती है।

विशेषकर ऐसे श्रवसरपर जव कि प्रतिनिधि-सभा वार्षिक श्राय व्ययके चिट्ठेपर व्ययके शङ्क कम कर देती श्रीर सरकार-को तंग करती है, सरदार-परिषद् सरकारकी वहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि उसे भी इस विषयमें परिणद्के वरावर ्ही श्रधिकार हैं । प्रायः सरदार-परिषद् पहलेके श्रङ्क ही पुनः उद्धृत कर देती है श्रौर पुनर्विचारके लिए प्रतिनिधि-परिपर्के पास भेज देती है। प्रतिनिधि-परिपद्को सरदार-परिपद्की यह दस्तन्दाज़ी पसन्द नहीं श्राती। तव प्रतिनिधि-परिषद् दोनों सभाश्रोंको संयुक्त श्रधिवेशन करानेके लिए कहती है। इस अधिवे शनमें दोनों सभाष्ठोंके समसंख्यक प्रतिनिधि होते हैं। शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके दोनों सभा श्रोंके प्रतिनिधि श्रपना श्रपना पत्त समर्थन करने-का यथा शक्ति यल करते हैं। परन्तु अन्तमें प्रतिनिधि परिपद्-के सभास द बड़े सङ्कटमें पड़ते हैं, उन्हें या तो विरुद्ध पत्तकी कुछ वातें स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या प्रतिनिधि परिपद्के विसर्जनके लिए तैयार होना पड़ता है। सरदार परिषद्को इस प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना कभी नहीं करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि वरावरीका भगड़ा नहीं है श्रीर प्रति-निधि परिषद्को ही परास्त होना पड़ता है।

कहनेको तो सरदार-परिषद् प्रतिनिधि-परिषद्से श्रधिक दढ़ बनायी गयी है श्रीर उसको सुविधाएँ भी वहुत श्रधिक हैं। यदि सरदार-परिषद्को सरकारका साहाय्य हो या सर-कारको सरदार-परिषद्का सहारा हो तो उनमेंसे कोई भी प्रतिनिधि-परिषद्पर श्रपना प्रभुत्व जमा सकता है, पर मन्त्रि-मएडल चाहे कि सरदार परिषद्को श्रपने वशमें कर ले तो प्रतिनिधि- परिषद्का साथ होते हुए भी उसके लिए यह ज़रा टेढ़ी खीर ही है ! कैसा ही महत्वपूर्ण या श्रावश्यक कानून हो, सरदार-परिषद् उसे पास होनेसे रोक देती है, श्रौर तव भी सभाको कोई भक्न नहीं कर सकता। यह सच है कि मन्त्रि-मण्डल सम्राट्से कहकर सामान्य संख्याके श्रितिरिक्त कई मनोनीत सभासद बनाकर सरदार परिषद्में श्रपते श्रमुक्त मतोंकी संख्या बढ़ा सकता है, पर विसर्जनका सा सीधा-सादा काम यह नहीं है श्रौर न सुगमतासे हो हो सकता है।

तथापि सरदार-परिषद्को एक बातकी वड़ी श्रमुविधा यही है कि वह सर्वसाधारणसे वहुत दूर है। चाहे शासन-विधानका सिद्धान्त प्रजासत्ताक हो या राजसत्ताक, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रके राजनीतिक उत्कर्षका श्रन्तिम साधन सर्वसाधारणमें ही है। शासनविधानने सरदार-परिपद्को प्रतिनिधि-परिषद्के वरावर श्रधिकार दिया और श्रासन उससे भी ऊँचा दिया सही, पर सरदार-परिषद् लोकप्रतिनिधियोंकी परिषद् नहीं है, श्रोर उसकी तो यही वड़ी भारी दुर्वलता है। दिन दिन प्रतिनिधि-परिषद् हीपर लोगोंका श्रधिक श्रधिक श्राक्षमण हो रहा है। परन्तु प्रतिनिधि-परिषद् के लिए यह बड़ा ही कठिन है कि वह सरदार-परिषद् पर श्रपना प्राधान्य और गौरव जमा ले क्यों कि इस समय तो श्रधिकारीचक श्रोर सरदार-परिषद् दोनों एक दूसरेका वरावर साथ देते हैं। जबतक यह कार्य न हो लेगा तवतक शासनपद्धतिका शान्तिपूर्वक चलना श्रसम्भव है।

# चतुर्थ परिच्छेद

#### निर्वाचन-पद्धति

शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोंकी बुद्धिमत्तासे हो या केवल देखा देखी ही हो, जापानमें निर्वाचनका विधान शासन विधानसे स्वतन्त्र रक्खा गया है यह वड़ी सौभाग्यकी वात है। क्योंकि शासनिधिधानमें परिवर्तन करना श्रसम्भव नहीं तो वहुत किठन श्रवश्य है। श्रीर यद्यपि नृतन प्रकारकी शासनप्रणालियोंका एक वड़ा श्रावश्यक श्रंश निर्वाचनकी शैली है तथापि श्रावश्यकतानुसार इसमें सदा परिवर्तन करना ही पड़ता है। इस कारण इस सम्बन्धमें जो कायदे कानून हों उनको श्रपरिवर्तनीय शासनिध्धानसे श्रलग ही करना उचित है श्रीर जापानमें ऐसा ही किया गया है।

संवत् १६२४से श्रंगरेजी सङ्घटनमें निर्वाचनप्रणालीके परिवर्तनसे श्रिषकारकी तुल्य वलता कैसे नष्ट हुई, इस सम्बन्धमें श्रांग्लदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना शिला-प्रद होगा। संवत् १६२४ के।शासन प्रकारसे यदि तुलनाकी जावे तो श्राज बहुत श्रन्तर मालूम पड़ता है। परन्तु शासनशैली जिन विधानोंपर खित है—उनमें कुछ भी श्रन्तर नहीं हुश्रा है। श्रन्तर केवल निर्वाचनकी शैलीमें हुश्रा है। निर्वाचकोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़नेके कारण शासन प्रकारहीमें श्रन्तर मालूम पड़ने लगा है। कहाँ पहले यह कहा जाता था कि कामन्स सभा मन्त्रियोंको चुनती है श्रीर उनपर श्रपना श्रिकार रखती है श्रीर सभामें बहस करके सरकारके काम-

पर प्रभाव डालती है। अकहाँ श्रव यह हालत है कि निर्वाचक गए वास्तवमें मन्त्रियोंको चुनते हैं श्रीर मन्त्री-मएडल यह निश्चय करता है कि किन वातींपर श्रीर कहाँतक कामन्स सभा वहस करे। इस समय वहाँपर निर्वाचन-विधानोंके कारण निर्वाचकोंकी संख्या वहुत वढ़ गई है । श्रव लोग इस कारण किसी के लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह अधिक योग्य है और अच्छी राय देकर सरकारी काममें सहायता देगा । श्रव लोग यह समक्तकर किसीके लिए मतः देते हैं कि यह श्रमुक मन्त्रीका साथ देगा और श्रमुक श्रमुक विधानोंके पत्तमें श्रपना मत देगा न्योंकि वे ही श्रपने दलको प्रिय हैं।

शासनपद्धतिके निर्माताय्रोंने सं० १८४६ में निर्वाचन कानृनका मसविदा तच्चार किया श्रौर उसी वर्ष वह कानृन यना । नवीन शासनपद्धतिकी घोषणा भी उसी वर्ष हुई है । जव निर्वाचन कानून जारी हुआ तव उसके दोप दृष्टिगोचर होने लगे। निर्वाचक तथा निर्वाचित दोनोंकी हैसियत इतनी वड़ी रक्खी गयी थी कि वहुतसे राजनीतिज्ञ इस कानृनसे बहुत ही श्रसन्तुष्ट हुए। तथापि कानूनका सुधार होनेकेपूर्व छः साधारण निर्वाचन हुए थे। सं०१६५० में यह कानृन संशोधित किया गया श्रोर उसी संशोधित कानृनके श्रनुसार इस समय जापानमें निर्वाचनका कार्य होता है।

सं० १६४६ के पुराने कानूनके शतुसार एक एक समा-सदको चुननेवाले छोटे छोटे निर्वाचनदोत्र वनाये गये थे। प्रत्येक (फू या फेन) नगर कई निर्वाचक क्रेत्रों में वँट गया था.

<sup>\*</sup> वेनहाट 🕇 श्रनसन ।

श्रीर कुछ वड़े तेत्रोंको छोड़कर इन सबसे एक एक सभासद चुना जाता था। तेत्रोंमें वैचित्र्य-रचनाके कारण श्रीर विभाग करना श्रसम्भव था। उन तेत्रोंको दो सभासद चुननेका श्रधि-कार दिया गया था।

प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंकी संख्या ३०० रक्खी गयीथी श्रीर प्रथम निर्वाचनके समय २७ श्रपाढ़ संवत १६४७ में(ता०१ जुलाई १=६०) ४५०००० श्रीर छुठे निर्वाचनके समय १७ श्रावण संवत् १६५५ में (१ श्रगस्त १=६=) ५०१४५७ निर्वा चक्र थे। यही सं० १६५५ वाला निर्वाचन पुराने कानूनके कालका श्रन्तिम निर्वाचन था! उस समय जापानकी जन-संख्या ५ करोड़ २० लाख थी। प्रतिनिधिका कार्यकाल चार वर्षका था।

पुराने कानूनके अनुसार निर्वाचक होनेके लिए ये शतें थीं। एक तो निर्वाचक पुरुष (स्त्री नहीं) होना चाहिए, दूसरें वयस् २५ वर्षसे कम न हो (पागल, जड़बुद्धि, अपराधी, वाग़ी, दिवालिया, या फौजी सिपाही न हो ), निर्वाचन-चेत्रमें कमसे कम वह एक वर्ष रह चुका हो और निर्वाचकोंकी फेहरिस्त वननेके दिनके पूर्ववर्षमें कमसे कम १५ येन (लगभग २२॥ २०) सरकारको वार्षिक कर दे चुका हो। यह फेहरिस्त स्थानिक सरकारद्वारा आवण मासमें वनायी जाती थी।

मेम्बरीके उम्मेदवारीके लिए भी ये ही शर्ते थीं, केवल वयस् में इतना श्रन्तर था कि २५ के बदले इनका वयस् ३०के ऊपर हो ।

इस निर्वाचनकानूनमें सबसे विचित्र बात, जिसे जानकर पाश्चात्य देशवासियोंको कुत्इल होगा यह है कि शिन्तो या बौद्ध पुरोहित, ईसाई पादी श्रौर धर्मोपदेशक उम्मेदवार नहीं हो सकते थे। इसका कारण यह था कि राजकाजमें धार्मिक भगड़े न उपस्थित हों। सं० १६५७ के संशोधित कानृनमें भी यह शर्त रक्खी गयी है। श्रीर इसके श्रनुसार प्राथमिक शालाश्रोंके शिक्तक श्रीर सरकारका काम ठेकेपर करनेवाले ठेकेदार भी उम्मेदवार नहीं हो सकते।

पुरानी निर्वाचन पद्धतिमें निर्वाचन क्षेत्रोंमें मत देनेवालों-का वेहिसाद वॅंटवारा, निर्वाचकोंकी हैसियतका परिणाम, निर्वाचनक्षेत्रोंके विभागोंकी सङ्घीर्णर्ता, उम्मेदवारोंकी हैसियत श्रोर मुकामकी शर्च श्रोर प्रकट वोट देनेकी पद्धति इत्यादि मुख्य दोप थे।

माल्म होता है कि शासनपद्धतिके निर्माताओं को यह ठीक ठीक अन्दाज नहीं था कि निर्वाचनपद्धतिका शासनपद्धतिकी कार्यप्रणालीपर क्या परिणाम होता है। उन्होंने पाश्चात्य देशों की देखादेखी एक निर्वाचन-कान्न बना डाला। निर्वाचकों और निर्वाचितोंका विभाग तथा उनकी योग्यताके खंबन्धमें विचारसे काम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचकों और निर्वाचितोंके लिए यह १५ येन (लगभग २२५ रु०) वार्षिक करकी शर्च एख दी और यह विचार नहीं किया कि ऐसा करनेसे किन लॉगोंको अधिक वोट मिलेंगे और किनको कम। उन्होंने अपना सीधा हिसाय सामने रक्खा और प्रत्येक नगरके निर्वाचित चेत्र मर्यादित किये और उन्हें एक लाख वीस हजार मनुष्योंके पीछे एक प्रतिनिधिके हिसायसे एक या दो प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक प्रभेद तथा लोगोंके मानसंभ्रम और योग्यताका सूदम विचार नहीं किया। जिन प्रदेशोंकी जनसंख्या एक लाखसे दो लाखतक

थी उन्हें एक श्रौर जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद चुननेका श्रधिकार दिया गया।

परिणाम यह हथा कि कहीं केवल ५२ या ५३ मतदाता ही सभासदको निर्वाचित करते थे श्रौर कहीं ४३०० से भी श्रधिक मतदाता होते थे. श्रीर दोनोंके लिए प्रतिनिधि-सभामें एक ही एक सभासद चुननेका अधिकार था। इस वेहिसाव वँटवारेके कारण प्रायः ऐसा होता था कि अल्पसंख्यक निर्वा-चकोंसे ही अधिक सभासद शाते थे, श्रौर राजनीतिक दलोंके भिन्न भिन्न स्थानोंमें अनेक मत होते हुए भी उनका एक भी सभासद निर्वाचित न होने पाता था। उदाहरणार्थ, प्रथमही अधिवेशनमें कावागासे प्रागतिक (गि-इन-शिङ-क्वाजिओ) दल-का एक ही ब्रादमी चुना गया जिसके १२४१ मत थे और जिस उदारवादी (जियु-कुरावू) दलके ११६० मत थे, उसके तीन श्रादमी चुने गये। येहिमे प्रदेशमें प्रागतिक दलके ३५५२ मता पर दो ब्राइमी चुने गये। श्रीर उदारमतवादियोंके ३२६७ मतोंपर ६ श्रादमी चुमे गये। दूसरे निर्वाचन- में नागासाकीमें =१७मतोंपर पुनरान्दोलक (रिएक्शनिस्ट, चिक्रय्रो-को श्रोकाई) दलके पाँच आदमी चुने गये और उदारमतवादियोंके (यायोइ-क्रव) १३२१ मतोंपर नारामें दो ही श्रादमी निर्वाचित हुए. इत्यादि । छः श्रधिवेशनोंमेंसे ऐसे श्रौर कितने ही दृपान्त दिये जासकते हैं।

दूसरा दोप पुरानी पद्धतिका यह था कि हैसियतकी शर्त लगी रहनेके कारण भिन्न भिन्न कलाके लोगोंमें प्रतिनिधि-निर्वाचनका श्रिधकार यथोचित प्रकारसे विभक्त न हो सका था। सं०१६४६ में (जिस वर्ष निर्वाचनका कानून वना) सर-कारकी जितनी श्राय हुई थी उसका दो तिहाई हिस्सा ज़मीन की लगानसे चस्त हुआ था। परन्तु व्यवस्थापकांने इस वातका विचार नहीं किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि निर्वाचकांमें भृमि खत्वाधिकारोंकी संख्या ही प्रधान हो गयी। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपेलिटियोंका (टोकियो, क्योटो और ओसाकाको छोड़कर) खतन्त्र निर्वाचन चेत्र कोई न होनेके कारण आमवासी निर्वाचकांके आगे नगरवासी निर्वाचकांको हार ही जाना पड़ता था। फलतः प्रतिनिधिसभामें भृमि-खत्व और भूमिसत्वाधिकारियोंके सभासद ही अधिक होते थे और शिल्प तथा व्यापार-वाणिज्यके प्रतिनिधि बहुत ही कम। सं० १६५० में कुमामोतोके विणक्-मण्डलीमें व्याख्यान देते हुए उस समयके प्रतिनिधि सभाके मुख्य मन्त्री महाशय हायाशिदाने कहा था कि प्रतिनिधि सभाके ३०० सभासदामें विणक्वगैके प्रतिनिधि केवल १० हैं।

पुराने कान्नका एक श्रीर दोप यह था कि वहुतसे लोग जो वड़ी योग्यताके साथ प्रतिनिधिका कर्तव्य कर सकते थे, इस कान्नके कारण निर्वाचित नहीं हो सकते थे, १५ येन वार्षिक कर तथा एक वर्षतक स्थानविशेपमें निर्वासकी जो शर्त थी उससे वहुतसे योग्य पुरुप प्रतिनिधित्वके उम्मेदवार न हो सके। जापानमें ऐसे वहुत लोग हैं, जो बुद्धिमान श्रीर सामर्थ्यवान होते हुए भी दरिद्रावस्थामें पड़े हुए हैं। जापान-में केवल धनी ही शिक्तित श्रीर सभ्य नहीं होते। वहाँ विद्या-का धनसे श्रिधक श्राद्र है। श्रस्तु। उस समय वहुतसे बुद्धिमान राजनीतिक सामुराइयोंमें थे जोकि पहले स्तियका ही कार्य किया करते थे। तानुकेदारोंके प्राधान्य कालमें सामु-राई श्रपने मालिकके श्राश्रयमें रहकर उनसे वार्षिक वृत्ति पाते थे। श्रीर उन्हें धन वटोरनेकी चिन्ता कभी न होती थी। चहुतसे निर्धन ही थे श्रीर वहुत थोड़े ऐसे थे जिनके पास ज़मीन जायदाद होगी। इसिलए शोगून शासनके नष्ट होनेपर सामुराइयोंको वारवार स्थान वदलना पड़ता था। इस प्रकार स्थायी निवास न रहनेके कारण वड़े वड़े कुशल राजनीतिश उम्मेदवार नहीं हो सकते थे।

निर्वाचनतेत्रके सङ्गीर्ण विभागोंके कारण निर्वाचनमें पत्न-भेदकी मात्रा श्रधिक होती थी। स्थानिक श्रधिकारियों श्रीर चड़े वड़े ज़मीदारोंके सामने विद्वान् श्रीर योग्य पुरुपोंको प्रायः हार जाना पड़ता था, वर्षोंकि गाँवों श्रीर कसवोंमें श्रधिका-रियों श्रीर ज़मीदारोंका ही प्राधान्य होता है। इसके श्रतिरिक्त दो दो सभासदोंके एक साथ निर्वाचित करनेकी विधि होनेके कारण प्रायः बहुत ही श्रयोग्य सभासद भी खुने जाते थे, वर्षोंकि निर्वाचकगण योग्य सभासदोंके साथ इनके भी नाम एक ही पर्चेपर लिख देते थे।

पुरानी पद्धतिमें शिकायतकी एक वात यह भी थी कि निर्वाचक गुप्तकपसे अपना मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि निर्वाचन अध्यक्तोंके सामने ही उन्हें हस्ताक्तर करना पड़ता था और इस प्रकार मत पहले ही प्रकाशित हो जाते थे।

वालास महाशयने वेनथमके सुख दुःखके उपयोगितावाद तथा मिलके वोद्धिक चरित्रवादकी दृष्टिसे गुप्त श्रोर प्रकट मतदान पद्धतिके गुणदोपाँकी वहुत ही योग्यताके साथ श्रालोचना की है श्रोर यह परिणाम निकाला है कि, प्रत्यच्च भय दिखलानेके श्रतिरिक्त, मतसंग्रह करनेकी श्रावाज़, निर्वाचनेच्छुविशेषके मित्रोंकी उत्तेजना, उसके विरोधियोंके चेहरोंपर जीतकी भलक श्रोर स्थानिक श्रधिकारियोंकी श्रप्रसन्नताके श्रस्पष्ट सङ्केत, इन सबके सामने मनुष्यकी वृद्धि वेचारी

# २४० 🔧 जापानकी राजनैतिक प्रगति

विमृद् हो जाती है।" वास्तवमं, जापानको भी उस वातका श्रमुभव हो चुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत दाताश्रांका मत श्रस्थिर रहता है, मत प्रार्थांके शब्द, कर्तव्यका स्मरण, स्थानीय रईसाका रोवदाव, श्रफसरोंके मूक सद्धेत श्रीर मतप्रार्थांका भय, ये सब ऐसी वार्ते हैं जिनके होते हुए मत देनेवाला मनुष्य श्रपने श्रधिकारका उपयोग ठीक तरहसे नहीं कर सकता। मतोंके प्रकट करनेकी पद्धतिने श्रूसखोरीको कम करनेके वदले श्रीर भी बढ़ाया है। प्रकट-मतपद्धतिमं श्रूससे बहुत काम निकलता है; न्यांकि श्रूस देनेवालोंको यह मालूम हो जाता है कि जिसे श्रूस दी गयी थी उसने किसको श्रपना मत दिया है।

१६५२ वि० में प्रतिनिधि-सभाके लोक-प्रतिनिधियोंने निर्वाचन सुधार-विल सभामें पेश किया था। इस विलमें हैसियत-वाली शर्तमें १५ येनके वापिक करके पदले ५ येन कर दिया था श्रोर श्रायकरको मर्यादा ३ येन रक्षी थी श्रोर निर्वाचक वयस्की मर्यादा ३५ से घटाकर २० श्रोर उम्मेदवारकी ३० से २५ की गयी थी। मतदाताश्रोंकी संख्याका विचार न करें तो यह बड़े महत्त्वका विल था। इनकी संख्या चौगुनी कर देना इस विलका हेतु था। सरकारने इस विलका विरोध किया तो भी प्रतिनिधि-सभामें यह बहुमतसे पास हो गया। पर सरदार-सभामें यह श्रम्वीकृत हुश्रा—कारण यह वतलाया गया कि ऐसे महत्त्वका विल वहुत सोच विचार कर पास करना पड़ता है श्रोर श्रभी निर्वाचनाधिकारका चेत्र वढ़ानेका समय भी नहीं श्राया है।

परन्तु तीन वर्षे वाद फिर निर्वाचन-सुधार-विल प्रति-निधि-सभामें पेश हुआ। इस वार लोकप्रतिनिधियोंने नहीं, चितक इतोके मन्त्रिमण्डलने इसे पेश किया। १६५२ के विलका विरोध करनेवाला भी पुराना इतोका मन्त्रिमण्डल था। पुरानी निर्वाचनपद्धति जारी करानेवालों में भी इतो ही प्रमुख थे। परन्तु अब इतोने ही ऐसा विल पेशाकिया जो १६५२ वाले विलसे किसी यातमें कम उग्र नहीं था और ६ वर्ष पहले उन्होंने जो निर्वाचनपद्धति चलायी थी उसीका सुधार इस विलसे | होनेवाला था।

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने श्रपना ढङ्ग क्यों वदला। इसके मुख्य दो कारण मालूम होते हैं, एक व्यक्तिगत श्रीर दूसरा राजनीतिक। व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे निष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुष थे वैसे ही वे लोकमत जानकर उसके अभाव दूर करनेमें विशेष निपुण थे। इतो चाहते थे कि उन्हीं हाथोंमें जो सङ्घटनात्मक शासनपद्धति यनी थी उसका योग्य विकास हो। निर्वाचन-सुधारका पच राजनीतिज्ञों में वढ भी रहा था। राजनीतिक कारण यह था कि. इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-सभाके श्रधिक सभासद निर्वाचनका सुधार चाहते हैं, श्रतः इसका विल पेश करनेसे सरकारसे जो उनका विरोध है वह जाता रहेगा। श्रिध-वेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्रागतिक उदार-मतवादी दलकी सहकारिता प्रहण की परन्तु उन्हींके साथी और राजाके अर्थसचिव काउएट इमोयीके विरोधसे यह प्रयत सफल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ततया प्रतिनिधि-सभाके सभा-सदोंको अपने अनुकूल करने और उनका विरोध-भाव दूर करनेका प्रयत्न श्रारम्भ किया, क्योंकि वे जानते थे कि ज्यव-स्थापक सभाको सहकारिताके विना शासनकार्य सुसम्पादित नहीं हो सकता।

## २४२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

इतोका विल पहले विलसे अधिक पूर्ण था और उससे निर्वाचन-संस्था श्रामृल सुधार हो जाता। इसकी मुख्य विशेष-ताएँ ये थी कि निर्वाचन-क्षेत्र वहे थे और निर्वाचकीको एक ही मत देनेका श्रधिकार था तथा वह श्रधिकार श्रपरिवर्त्तनीय था, निर्वाचकाँकी सम्पत्ति-मर्यादा कम होकर निर्वाचकाँकी संख्याकी वृद्धि हो गयी थी (पहलेके विलक्षे अनुसार ही ) ५ लाख वस्तीसे श्रधिककी म्युनिसिपैलिटियाँके लिए स्वतन्त्र निर्वाचनसंस्था था, प्रतिनिधियोंकी संख्या ३०० के स्थानमें ४०२ हो गर्या थी, श्रीर उस्तेदवारीके सम्बन्धमें हैसियत श्रीर खिर निवासकी शर्त रह हो गयी थी इसमें सन्देह नहीं कि परानी निर्वाचनपद्धतिके श्रनेक दोपोंको निकालनेवाला यह विल था। परन्त था यह श्रामुल परिवर्तन करनेवाला ही। इतो चाहते थे कि अभी जो ४५०००० निर्वाचक हैं सो २० लाख हो जायँ। प्रतिनिधि-सभासे तो कुछ छोटे मोटे परि-वर्त्तनोंके लाथ यह विल पास हो गया: परन्त सरदार-सभामें श्रमी यह विल उपस्थित भी न हुश्रा था जय भू-कर-सम्बन्धी एक श्रत्यन्त महत्वका सरकारी विल नामंजूर करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा विसर्ज्ञित हो गयी। यहीं श्रधिवेशन समाप्त हुश्रा श्रोर सुश्रार विलका भी श्रन्त हो गया।

१८५६ में फिर एक विल प्रतिनिधि-सभामें पेश हुआ। इतोके विलसे और इससे वड़ा फरक था और यह यामागाता- के मन्त्रिमण्डलने पेश किया था।

याभागाताके राजनीतिक चरित्रसे जहाँतक पता लगता है उत्तसे तो यही मालूम होता है कि इस विलक्षे पेश करनेमें निर्वाचन-संस्थाके सुधारकी इच्छाकी अपेचा अपना राज-नीतिक मतलव निकालना ही यामागाताका उद्देश्य था। यामा-

गाताका नाम मेज़ीयुगके सुधारोंमें इतोके साथ वारम्यार श्राता है तथापि ये महाशय सर्वसाधारणके राजनीतिक श्रधि-कार वढ़ानेके पत्तमें कभी भी नहीं थे। एक सूत्रसे यह मालूम हुश्रा है जब इतोने (उस समयके श्रध्यत्त मन्त्री) देखा कि प्राग-तिक और उदारमतवादी दोनों एक हो गये हैं और श्रव दोनों मिलकर सरकारका घोर विरोध श्रारम्भ किया ही चाहते हैं तव उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दल सङ्घटित करनेकी श्राव-श्यकता वतलायी कि जो सरकारका पत्त ले। इसपर (१० मिथुन १६५५ के दिन पिवी कौन्सिलकी सभामें) इन्होंने सङ्घटनको कुछ कालके लिए रद्द कर देनेको कहा था! पर १६५६ में जब इन्होंने श्रोकृमा इतागाकी मन्त्रिमएडलके ट्रट जानेके वाद उदारमतका मन्त्रिमएडल वनाया तो इन्होंने दलको यह वचन देकर कि दलसे मतमें जो राजनीतिक सुधार करने हैं उनमेंसे कई करा दिये जायँगे-उनसे सर-फारकी सहफारिताका वादा करा लिया। यह वडी विचित्र यांत है कि जिस पुरुपने इतोके राजनीतिक दलकी सहकारिता करनेकी सूचनाका तीव प्रतिवाद किया श्रीर कहा कि सर-कारको राजनीतिक दलोंसे अलग रहना चाहिए, वही पुरुष जव अधिकारपर आता है तो तुरन्त ही प्रमुख राजनीतिक दलकी सहकारिता पानेके लिए व्यय हो उठता है। यामा-गाताने उदारमतवादियों को भी सहकारिता पानेके लिए जो वचन दिया था उसीको श्रंशतः पूरा फरनेफे निमित्त उन्होंने यह निर्वाचन सुधार विल पेश कर दिया।

प्रतिनिधि-सभामें विलपर बहुत देर तक वाद्विवाद पुत्रा, कुछ संशोधन भी किये गये और तब विल पास हुआ। संशो-धनोमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्वाचककी सम्पत्ति-मर्यादा नियत करने, भू-फरकी छोड़ अन्य करोंकी ३ येन से ५ येनतक वृद्धि तथा म्युनिसिपल-निर्धाचन-संस्थाओंको दिये हुए स्थान (६= से ७३) कम करने के सम्वन्धमें थे। इन संशोधनोंका कारण समभना कुछ कठिन नहीं है। सभाके अधिक समासद देहातोंके प्रतिनिधि थे। वे निर्वाचनका चेत्र वढ़ानेके पत्तमें अवश्य थे, परन्तु अपने पत्तके सभासदोंसे दूसरे पत्तके सभासदोंकी संख्या वढ़ानेके प्रयत्नका विरोध करना भी उनके लिए स्वभाविक ही था।

सरदार-सभामें जब ये विल पहुँचा तो वहाँ फिर उसकी वही शकल हो गई जोकि पहले थी। तब दोनों सभाश्रोंके प्रतिनिधियोंकी कानफरेन्स हुई। पर दोनों ही दल श्रपनी श्रपनी वातोंपर श्रड़े रहे पर श्रन्तको विल वैसा ही पड़ा रह गया।

इसके वाद परिपदका जब फिर श्रधिवेशन हुआ यामागाता-मिन्नमण्डलने फिर एक विल पेश किया जो पूर्ववर्षके
विलसे कुछ वहुत भिन्न नहीं था। इस वार, सरदार-सभा
द्वारा एक वड़े महत्वका संशोधन होनेपर भी, दोनों सभाओं
में विल पास हो गया। सरदार-सभाने जो संशोधन किया
था वह यह था कि निर्वाचककी कर-मर्थ्यादा जो ५ येन रखी
गयी थी सो उन्होंने १० येन बना दी। इससे पहले किसी
श्रिधवेशनमें यह सूचना नहीं हुई थी। यह एक विचिन्न ही
वात हुई कि जिस प्रतिनिधि-सभाने पूर्व श्रधवेशनमें सरदारसभाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका इतना विरोध
किया कि विल वैसा ही पड़ा रह गया, उसी प्रतिनिधि-सभाने
सरदार-सभाका यह संशोधन—जिससे कि निर्वाचकोंकी संख्या
ही श्राधी होजाती—कैसे स्वीकार कर लिया। हमारी समक्ष-

में इसके तीन कारण हो सकते हैं. एक तो यह कि सभाके वहुतेरे सभासदोंने यह नहीं समका कि निर्वाचन-संस्थापर इस संशोधनका क्या परिणाम होगा: दूसरा यह कि कर श्रथवा सम्पत्ति-मर्यादा कम करनेसे जिन लोगोंका लाभ था उन्हें कोई परवा नहीं थी; श्रोर तीसरा यह कि उदारमतवादी दलका पूरा ज़ोर था।

सङ्घटनकी कार्यप्रणाली श्रीर देशके शासनकार्यपर निर्वा-चन-संस्थाकी व्यापकताका क्या परिणाम होता है इसका विचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ यदि प्रतिनिधियोंने सर-दारोंके उक्त संशोधनका पूरा पूरा मतलव नहीं समका तो कोई श्राश्चर्यकी वात नहीं है। सभामें निर्वाचन-सुधारके त्तम्यन्धमें जितने विल पेश हुए उनके कागुज्यत्र देखनेसे मालूम होता है कि प्रतिनिधि-सभामें वहत से लोग ऐसे थे जिनको निर्वाचनका विस्तार करानेकी वास्तविक चिन्ता थी। वहतसे लोग तो उसी कोटिके थे जिस कोटिमें 'प्रति-निधि नहीं तो कर-निधि भी नहीं के सिद्धान्तपर स्त्रियों के लिए मताधिकार चाहनेवाली भोली भाली स्त्रियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त एक वात यह भी थी कि निर्वाचनका अधि-कार वढ़ानेके लिए राजनीतिज्ञ लोग ही कह रहे थे, सर्वसाधा-रण नहीं, इसलिए सर्वसाधारणसे विना पूछे ही सभाके वहु-संख्यक सभासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित कर सकते थे, क्योंकि सर्वसाधारएके असन्तुष्ट होनेकी तो कोई वात ही नहीं थी। उदारमतवादियोंने भी, जो पूर्व श्रिध-वेशनमें छोटी छोटी वार्तोपर सरदार-सभाके साथ थे, श्रपनी पॉलिसी वदल दी श्रौर विलका पूर्ण श्रनुमोदन किया। पुराणिप्रय (कानसरवेटिव) सरकारने तो विल ही पेश किया

था श्रौर उसने भी निर्वाचकोंको संख्याको श्रौर भी मर्यादित करनेवाले संशोधनपर कोई श्रापत्ति नहीं की। इस प्रकार विल पास होकर कानून वन गया।

इस नवीन क़ानूनके अनुसार निर्वाचनके त्रेत्र वड़े किये गये जिनमें एक ही मत देने और उसको दूसरेको न देनेका सिद्धान्त प्रचलित हुआ; और अपना मत शुप्त रखनेकी रीति भी प्रचलित हुई; उम्मेदवारोंके लिए करसम्बन्धी जो शतें उठा दी गयीं; और ३०००० से अधिक वस्तीवाली म्युनिसिपैलिटियों के लिए स्वतन्त्र निर्वाचन-त्रेत्र निर्माण किया गया। इस प्रकारसे जापानमें ४७ ग्रामगत निर्वाचन-त्रेत्र हैं जिनमें से हर एकको उसकी जन-संख्याके हिसाबसे ४ से १२ तक प्रतिनिधि निर्वाचन-त्रेत्र हैं जो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इन त्रेत्रोंमें नोकिय्रों, श्रोसाका और क्योनो नहीं हैं जिनके निर्वाचन-त्रेत्र ग्रलग हैं श्रोर जो यथाक्रम ११, ६ श्रोर ३ प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

नवीन कान्नसे निर्वाचन-संस्थाका बहुत कुछ सुधार हुआ है; प्रतिनिधिका निर्वाचन निर्वाचकोंकी अपनी इच्छा-पर निर्भर होनेसे और प्रकट सतप्रणालीके वन्द हो जानेसे देशके प्रतिनिधि परिपद्के सभासद हो सकते हैं और सब प्रकारसे पहलेकी अपेचा इस कान्नने वड़ा सुभीता कर दिया है। निर्वाचकोंकी संख्या भी बढ़ी है: पहले ५ लाख निर्वाचक थे, अब १० लाख हैं। अब इस कान्नके प्रत्यच अनुभव तथा निर्वाचन-संस्थाकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें हम तृतीय भागके 'निर्वाचन' प्रकरणमें और भी कुछ वार्ते कहेंगे।

# पञ्चम परिच्छेद

#### नापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य,स्वत्व श्रौर श्रधिकारका प्रश्न स्वातन्त्र्य को मर्यादा या श्राधार का प्रश्न है। जवतक हमारे यहाँ पाश्चात्य राजनीतिके तत्वज्ञानका प्रवेश नहीं हुआ था तवतक पाश्चात्य देशमें नागरिकोंके स्वत्व और श्रधिकारका जो शर्थ है उस श्रर्थमें हमारे यहाँ उनके सदश राजनीतिक सिद्धान्ती-का विलक्कल श्रभाव था। जापानियोंके राजकार्यमें तीन तत्व प्रधान थे-एक सम्राट्, श्रर्थात् राजसिंहासनके चिरकालीन श्रवरड श्रधिकारी जिनसे राज्याधिकारकी उत्पत्ति हुई श्रौर जो "श्रपने प्रजाजनोंपर कभी कोई श्रन्याय नहीं कर सकते" दूसरा श्रधिकारीवर्ग जिनको सम्राट्से वंशपरम्परातक नहीं प्रत्युत् कुछ कालके लिए श्रधिकार मिला; परन्तु जो कभी कभो सम्राट्के नामसे प्रपना श्रधिकार भी चलाते थे;तीसरा, जनसाधारण, जिनके हितकी रत्ता करनेवाले श्रीर जिनका पालन करनेवाले स्वयं सम्राट् थे श्रौर जिनका श्रस्तित्व वास्तवमें उनकी अपनी अपेचा सम्राट्के अर्थ ही अधिक समभा जाता था। श्रतः सम्राट् लोगोंके स्वत्वों श्रीर श्रिव-कारोंके आधार नाममात्रके लिए थे पर वस्तुतः उन राजकर्म-चारियोंकी इच्छा ही सब कुछ थी जोकि साम्राज्यके लाभालाभ की दृष्टिसे प्रायः शासनकार्य किया करते थे।

श्रव वैयक्तिक स्वातन्त्र्यके सम्बन्धमें सङ्घटनके निर्माताश्रों की जो.कल्पना थी वह विगत शताब्दीकी कल्पना थी। उनकी कल्पना प्रत्यत्त नहीं किन्तु नास्तिपत्त वतलानेवाली थी। नाग-रिकोंके स्वत्व या स्वातन्त्र्यका श्रर्थ वे यह समभते थे कि लोक-तन्त्र-स्वतन्त्र सरकारके श्रन्थान्य हस्तत्तेपसे उनका वचना ही मानों उनका स्वातन्त्र्य है। लोकतन्त्र देशमें वैयक्तिक स्वातन्त्र्यका जो श्रर्थ समभा जाता है श्रीर जिस स्वातन्त्र्य-का श्राधार समाजकी स्वतःसिद्ध शक्ति (जिसे "लोकमत" कहते हैं) होती है उसे ये श्रहण नहीं कर सके थे। श्रतः सङ्घटनके निर्माताश्रोंने जापानी प्रजाजनोंके जिन स्वत्वों श्रोर श्रिकारोंको निर्धारित किया वह इस विचारसे कि लोकतन्त्रस्वतन्त्र सरकारके श्रन्यायोंसे वैयक्तिक उद्योगोंका नाश न हो।

इस प्रकार जापानी प्रजाजनों के विशिष्ट स्वत्व (रज्ञणोपाय), सङ्घटनके श्रनुसार, दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं— एक वैयक्तिक (ज़ाती) श्रीर दूसरा सम्पत्ति-सम्बन्धी।

वेयक्तिक स्वत्वांके सम्बन्धमें सङ्घटनकी धाराएँ इस प्रकार हैं—जापानी प्रजाजनोंको वासस्थान तथा उनको परिवर्तन करनेका वैध (कान्नी) श्रिधिकार होगा, कोई जापानी कान्ननके ख़िलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, न उसपर मुकदमा चलेगा श्रीर न उसे सज़ा होगी, कोई जापानी कान्नसे नियत जजोंके इजलासमें मुकदमा चलाये जानेके श्रिधिकारसे वश्चित न होगा, जापानी प्रजाजनोंको शान्ति श्रीर मर्यादामें वाधा न डालते हुए तथा प्रजाके कर्त्तव्योंका उल्लङ्घन न करते हुए धार्मिक मतोंके श्रवलम्बनमें स्वाधीनता रहेगी, जापानी प्रजाजनोंको फान्नकी सीमाके श्रन्दर भाषण करने, लिखने, छापकर प्रकाशित करने तथा सभा

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार २४६

समिति करनेका स्वातन्त्र्य रहेगा; श्रीर जापानी प्रजाजनोंको शिष्टाचारयुक्त प्रार्थनापत्र भेजनेका श्रिधकार होगा, इत्यादि !

सम्पत्तिसम्बन्धी सत्वोंके वारेमें शासनपद्धतिमें लिखा है कि, प्रत्येक जापानी प्रजाजनका सम्पत्तिसम्बन्धी सत्व श्रजुएए रहेगा, श्रौर सार्वजनिक हितके लिए जिन उपायोंकी श्रावश्यकता होगी वे कानूनसे निर्धारित किये जायँगे; किसी जापानी प्रजाजनके पत्र फाड़े न जायँगे; कानूनमें निर्दिष्ट श्रवस्थाश्रोंको छोड़कर श्रौर किसी श्रवस्थामें किसी जापानीकी तलाशी, उसकी इच्छाके विरुद्ध न ली जायगी।

हम इस परिच्छेद्में इन सव खत्वोंका परीक्षण कर एक एकका अर्थ और सन्दर्भ लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यपि सङ्घ-टनहींमें कई धाराएँ वहुत ही सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन खत्वों-का एक एक करके परीक्षण करनेके वदले हम उन सवकी समान मर्यादा और उनकी आधारभूत समान श्रवस्थाका यहाँ विचार करना चाहते हैं।

ध्यान देकर देखिए कि सङ्घठनकी इन सव धाराश्रोमें एक भी ऐसी नहीं है जिसमें "कानूनके खिलाफ" या कानूनमें निर्दिष्ट श्रवस्थाश्रोंको छोड़कर श्रथवा "कानूनके श्रनुसार" ये शब्द न श्राये हों। इन शब्दोंका श्रथं क्या है? क्या इनका श्रथं यह नहीं है कि कानूनके परिवर्तनके साथ साथ इन सत्वों श्रोर श्रिधकारोंका श्रथं श्रोर सन्दर्भ भी वदल जायगा श्रथवा यों कहिये कि इन खत्वोंका श्राधार सङ्घटन नहीं विलक्ष कानून है? उदाहरणार्थ सङ्घटन यों है कि "कोई जापानी कानूनके खिलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रक्खा जायगा, न उसपर मुकदमा चलेगा श्रोर न उसे सज़ा दी जायगो।" श्रव मान लीजिए कि एक ऐसा कानून वना या श्राझा पत्र निकला कि

# २५० जापानकी राजनैतिक प्रगति

जिस किसीपर सरकारको इस वातका सन्देह हो कि उसने सरकारके किसी कार्यकी खुलमखुला निन्दा की है तो वह विना वारएटके पकड़ा जायगा और जन्म भरके लिए केंद्र किया जायगा तो ऐसे मनुष्यका इस तरह पकड़ा जाना सङ्घनके विरुद्ध है। ऐसे कानून या श्राज्ञापत्रको ही सङ्घनके विरुद्ध कह सकते हैं।

सच पृद्धिये तो सं० १६३६ (सन् १=३२) के सभासमिति कान्न स० १६४० (सं० १=३३) के प्रेसपेक् थ्रोर सं० १६४२ (ई० १==७) के शान्ति-रक्षा कान्नसे भापण, लेखन, प्रकाशन श्रोर सभासमिति सङ्गठनके काममें जापानियोंकी जो दुरबस्था थी वह सङ्गठनसे कुछ भी नहीं सुधरी। यद्यपि सङ्गठनमें इन सब वातोंके लिए कुछ गुझायश थी, तथापि उनका कुछ उप-योग नहीं हुआ। सं० १६४२ का शान्ति-रक्षा कान्न, जा एक श्रन्यायपूर्ण कान्न था, सङ्गठनात्मक शासनके प्रवर्त्तनके उप-रान्त भी जारी ही रहा। श्राठ वर्ष लगातार सरकार श्रोर सरदार सभासे भगड़कर प्रतिनिधि-सभा वड़ी मुश्किलोंसे उसे सं० १६५५ में रह करा सकी।

वि १६५१ (ई० १ = ६४) में चीन-जापान युद्धके समय सर-कारने एक श्राज्ञापत्र निकाला जिससे मुद्रण श्रीर प्रकाशनका स्वातन्त्र्य बहुत कुछ नष्ट हो गया था। उसी वर्ष वह कान्न् रद्द भी हुशा। यह किसीने न पूछा कि जो सरकार परिपद्के तन्त्रसे सर्वथा मुक्त है उसका यह स्वेच्छाचार सह-टनके श्रमुक्तल था या प्रतिकृत्ल। वि० १६६२ में कस जापान युद्धके समयमें सरकारने फिर शान्तिरक्ता कान्न्नका भाई "श्रागाही कान्न्" श्रीर "विशिष्ट मुद्रण श्रीर प्रकाशन विधान" निकाला। परन्तु इससे लोकमत इतना उसेजित हो

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार २५१

गया कि सरकारको तीन ही महीनेमें उनका जीवन समाप्त करना पड़ा। तव प्रतिनिधिने सरकारपर यह श्रभियोग लगाया कि सङ्घटनकी श्राठवीं धाराके श्रनुसार सरकारको चाहिये था कि श्रपने श्राज्ञापत्र परिषद्में पेश करती, पर वह उसने नहीं किया। पर यह एक प्रकारसे किएत लड़ाई थी श्रथात् उसका कोई परिणाम नहीं हुश्रा, न्योंकि सर्वसाधारण-के सत्वों श्रोर श्रधिकारोंको श्रनुचित रीतिसे घटानेका श्रभि-योग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता।

तात्पर्य यह है कि सङ्घटनने जापानी प्रजाको जो श्रधिकार विये हैं वे कानूनके श्रधिकाराधीन हैं। नागरिकों के खत्वों श्रीर श्रधिकारों के सम्बन्धमें सङ्घटनने कोई श्रनन्य श्रधिकार नहीं दिये हैं, श्रधांत् उसने इन श्रधिकारों को रखने के लिए सरकार या परिषद्का श्रधिकार मर्यादित नहीं किया है जैसा कि संयुक्तराज्यों के सङ्घटनने किया है। संयुक्तराज्यों का सङ्घटन ऐसा है कि वहाँ की कांग्रेस किसी ऐसे श्रपराधीपर कि जो प्रमाणादिक श्रभावसे श्रधवा प्रचित्त कानूनके वलसे श्रपराधी सावित न हो सकता हो, खर्य कोई विल पास कर उसपर सभामें श्रभियोग नहीं चला सकती श्रीर इसी तरहका कोई घटनानुगामी कानून भी नहीं वना सकती।

सरकार सनद्को युद्ध-कालको छोड़ कभी छूर नहीं कर सकती और विना किसी योग्य कारणके गिरफ़ारी या तलाशी-का वारएट नहीं निकाल सकती, इत्यादि। परन्तु जापानी सङ्घटनामें ये वार्ते नहीं हैं और सरकार कानृन वनाकर लोगों-के स्वत्व और श्रधिकार कम कर सकती है। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जापानी सरकार सर्वसाधारण या परि-

# २५२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

पद्के श्रधीन नहीं है श्रोर न सङ्घटनके निर्माताश्रोंकी ऐसी इच्छा ही थी।

पेसी श्रवस्थासे सङ्घटनके निर्माता क्योंकर सन्तुष्ट रहे इसका कारण सर्वथा दुर्वोध नहीं है। जब शोग्नों का शासन था तव साधारण कानृन श्रोर परिपाटीको छोड़कर सर्व--साधारणके सत्वों श्रोर श्रधिकारोंका कोई विधान नहीं था। इसलिए सङ्घटनमें इन्हें प्रत्यन्त, स्थायी श्रीर सुदृढ़ स्थान देना देश, काल, पात्रके श्रमुकुल न जान पड़ा होगा। राजकर्म-चारियोंके श्रन्यान्य कार्योंसे सर्वसाधारणकी रज्ञाके लिए उन्होंने कानूनको ही यथेष्ट समक्ष लिया। इतो श्रपने भाष्यमें लिखते हैं, "मध्ययुगकी लश्करी राज्यपद्धतिमें सर्वसाधारणसे चनजातियोंकी विशेष मानमर्यादा थी। राजद्रवारके सभी उचपद इन्हें तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही श्रन्य लोगों-के खत्वों पर भी इनका पूरा श्रधिकार था। इससे लोग श्रपने सत्वों श्रौर श्रधिकारोंसे विञ्चत ही रहते थे। परन्तु सङ्घटनके इस परिच्छेदकी (द्वितीय परिच्छेद—प्रजाजनोंके स्वत्व श्रोर স্পিথিকাर) धाराश्रोंसे जापानी प्रजाजन श्रपने खत्वों श्रौर श्रिधि-कारोंका वैसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसा कि चत्रिय लोग" इत्यादि । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उन्होंने या तो भृलसे या जान वृक्तकर इस वातपर ध्यान नहीं दिया कि जिस कानूनके भरोसे उन्होंने सर्वसाधारणको छोड़ दिया उस कानूनके वनानेवाले कौन हैं; जिन्होंने इतना ही केवल सोचा कि लोकतन्त्रस्वतन्त्र सरकारकी बुराइयोंसे सर्वसाधारणके स्वत्वों श्रौर श्रधिकारोंकी रत्ना करनेके लिए कानून काफ़ी है।

तत्वतः सम्राट् ही व्यवस्थापनके मुख्य देवता हैं, यही नहीं किन्तु वे इसके कर्त्ता श्रीर वार्तिककार भी हैं। परन्तु

## जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और ऋषिकार २५३

वस्तुस्थिति यह नहीं है। सम्राद्ने जो शासनपद्धति प्रजाको दी वह उन्हींकी बनायी हुई नहीं थीं श्रीर सं० १६४६ में सरदार-सभाकी अपीलपर सम्राट्ने सङ्घटनकी ५५वीं धाराका जो वार्त्तिक प्रकट किया था वह स्वयं उनका नहीं वरिक प्रिवी कौन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिध्वनि थी। इन वार्तोसे यह प्रकट होता है कि सम्राट् वस्तुगत्या न तो सङ्घटनके कर्चा है श्रीर न उसके वार्त्तिककार ही। इससे कोई यह न समभे कि साम्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्राट्का कुछ सम्बन्ध ही नहीं है। हम जानते हैं कि जापानमें एक भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो केवल राजकार्यमें ही नहीं विलक्ष लोकचारिज्यमें सम्राट्के श्रमौलिक प्रभावपर सन्देह करता हो। राष्ट्रीय जीवनके कठिन प्रसङ्गीपर सम्राट्का यह प्रभाव ही जापा-नियोंके मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन श्रौर समाज-शासनका मुख्य सञ्चालक हो सकता है। पर साधारण अवस्थामें सम्राट्का प्रभाव ही कानूनका सञ्चालक नहीं होता यद्यपि उसका वल निःसन्देह, वहुत होता है। तव इस सङ्घटनके श्रनुसार व्यवस्थापनका वास्तविक श्रधिकार किसको है।

सङ्घटनमें लिखा है कि समाद राष्ट्रीय परिषद्की सम्मति-से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग करेंगे। सङ्घटनने परिषद्-को समाद-परिवार-कानून तथा सङ्घटन-संशोधन को छोड़कर व्यवस्थापनमें विधान उपस्थित करनेका श्रधिकार भी दिया है। परन्तु द्वितीय और तृतीय परिच्छेदमें हम दिखला चुके हैं कि यह श्रधिकार क्या है और यह भी दिखला चुके हैं कि प्रतिनिधि-सभा सरकारकी सहायता विना कोई कानून वना नहीं सकती और सरकार विना परिषद्से पूछे भी वना सकती है। इललिए जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व श्रीर श्रधिकार सङ्घ-दनान्तर्गत कानृनकी मर्यादासे सुरित्तत हैं यह कहना भी घुमा फिराकर यही कहना है कि जापानियोंके स्वत्व श्रीर श्रधिकार उस सरकारके कर्मचारियोंकी इच्छापर निर्भर हैं जो कि लोक-तन्त्रके श्रधीन नहीं हैं। सच पृछिये तो सङ्घटनका यह भाग कि जिसमें सर्वसाधारणके स्वत्वों श्रीर श्रधिकारोंकी चर्चा है, केवल निर्जीव कलद्धारमात्र हैं; क्योंकि जवतक सरकार लोक-तन्त्रके श्रधीन नहीं होती त्यतक उसका उपयोग ही क्या हो सकता है। प्रेस-कानृन, शान्ति-रन्ना-कानृन, श्राज़ादीका कानृन इत्यादि वातोंसे हमारा यह कथन सिद्ध हो चुका है।

जापानी लोग कुछ कुछ श्रंगरेजोंके समान हैं: वे सामा-जिक, रीतनीत और पूर्वपरम्पराके वड़े अभिमानी होते हैं श्रीर उनमें वीरोचित न्यायप्रियता होती है, राजनीतिक वार्ती-में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी श्रपेत्ता वे "साम्राज्यवादी" होना श्रिधिक पसन्द करते हैं। यद्यपि पुराने शासन कालमें हमारे यहाँ नागरिक स्वत्वों श्रीर श्रधिकारोंका कोई विधान प्रन्थ नहीं था तथापि लोग उन स्वत्वां श्रौर श्रधिकारोंको भागते थे श्रौर जापानी व्यक्तिमें जन्मतः जो न्यायिपयता होती है उससे श्रीर सामाजिक रीतिनीतिसे वे कुशलमङ्गलके साथ जीवन व्यतीत करते थे। पर श्रव हमारे यहाँ कानून चला है श्रीर यूरोपीय ढङ्गके न्यायालय भी स्थापित हुए हैं श्रीर हमारे जज श्रीर वकील जर्मन अदालतकी तालीम पाये हुए तथा जर्मन सिद्धान्तोंके संस्कारोंसे भरे हुए हैं। श्रव यह कायदा भी हो गया है कि जो कोई जजीकी सिविल परीचा पास करे वह जज हो सकता है। श्रतः श्राजकल हमारे न्यायालयोंके सभी जज नौजवान हैं जिन्हें पुस्तकी ज्ञान तो रहता है पर जिन्हें

# जापानी प्रजाजनों के स्वत्व व छिषकार २५५

संसारका अनुभव कुछ भी नहीं होता। ये युवा जज कानून-का अर्थ समभनेमें तो एक एक शब्दके वालकी खाल खींच लेते हैं और कानूनके अनुसार काम करनेमें टससे मस नहीं होते पर इन्हें अभियोग विशेपकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान नहीं रहता। परिणाम यह होता है कि हमारे खत्व और अधि-कार व्यापक होनेके वदले संङ्गीर्ण ही होते जा रहे हैं। शोमून-शासनकालमें विधि विधानके अभावका हमें दुःख था पर अब इस न्याय और शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका अजीर्ण ही दुःख दे रहा है!

# तृतीय भाग

संङ्घटनकी कार्य-प्रणाली

# प्रथम परिच्छेद

#### सङ्घटनात्मक राजसत्ता

हितीय भागमें हमने सङ्घटनके मूल तत्वोंका, विशेषतः उनके तात्विक खरूपोंका विचार किया। अव इस भागमें हम राष्ट्रके २० वर्षकी प्रतिनिधिक संस्थाके अनुभवसे सङ्घटनकी प्रत्यक्त कार्य-प्रणालीका अनुसन्धान करनेका प्रयत्न करेंगे।

जापानियोंको वचपनसे कैसी शिक्ता मिलती है और सम्राट् तथा सम्राट्-परिवारके पति उनके क्या भाव होते हैं।

वहुतसे जापानी सम्राट्के नामको पवित्र श्रौर दिव्य समभते हैं जैसा कि सङ्घरनकी तीसरी धारामें लिखा है। १६५० में मन्त्रिमग्डलसे सम्राट्की प्रतिष्ठा सुरन्तित रखनेमें कुछ असावधानी हो गयी जिसपर मन्त्रिमग्डलके खूव कान मले गये'। = मार्ग० १६४३ वि० को लावेना नामक श्रंगरेज़ी जहाज़से जापानी जङ्गी जहाज़ चिशिमाइयोको खाड़ीमें कहीं टकरा गया। जापानो सरकारने योकोहामाके श्रंगरे जी राज-वृतालयमें पी० श्रो० कम्पनीपर मुकदमा चलाया श्रोर पी० '( श्रो० कम्पनीने शाङ्घाईके सुपीम कोर्टमें जापानो स रकारपर मुकदमा चलाया। दोनों श्रदालतोंमें मामला चला। जब यह पता लगा कि जापान सरकारकी श्रोरसे पैरवी करनेवाले श्रंगरेज़ो वकीलने कोर्टमें सम्राट्का नाम ले दिया तो प्रति-निधि सभामें वड़ी उत्तेजना फैज़ी। सम्राट्का नाम श्रौर वह विदेशी कोर्टमें विचारार्थ लिया जाना उस नामका अपमान समभा जाता था।

श्रध्यत्त मन्त्री मारक्विस कत्स्राने क्वाम्पो नामक सर-कारी समाचारपत्रमें सम्राट्का एक घोषणापत्र प्रसिद्ध किया। क्वाम्पो पत्रको लोग विशेष नहीं पढ़ा करते, उसे उसी दृष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे लन्दन में 'लन्दन गज़द' देखा जाता है। ऐसे अप्रचरित पत्रमें सम्राट्का घोषणापत्र श्रोर वह भी विना किसी पूर्व सूचनाके, देखकर लोग बहुत सन्तप्त हुए और तोयाबी महाशयने तो इस श्रसावधानीके लिए मारक्विस कत्स्राको खुल्लमखुला घोर निन्दाको। यह कहा गया कि बेमौके सम्राट्का पवित्र घोषणापत्र निकालना उनकी प्रतिष्ठा

कम करना है, मार्क्विस कत्स्राने तो उसकी पवित्रताकी रक्ता करने में और भी असावधानी की है।

इङ्गलिस्तानके राजाकी स्थितिका परीक्षण करते हुए सिडनी लो महाशय कहते हैं, "इसमें वड़ा गुन्ताला है, वड़ा रहस्य श्रीर यड़ी कु त्रिमता है:इसकी बनावट इतनी नाजुक श्रौर इतनी श्रद्धत है कि इत्रिमताका भाव उदय हुए विना इसका परीचण ही नहीं हो सकता।" इङ्गलैगडके राजा "मर्थ्यादित राजा" है श्रीर सैकडों वर्षोंके पार्लमेग्टके इतिहासमें तरह तरहकी घटनाएँ हुई हैं श्रौर उनसे राजाकी स्थिति वहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती है: परन्तु तौभी मि०लो जैसे सुद्मदर्शी राजनीतिज्ञको सङ्घटनके श्रन्दर राजाका कौनसा स्थान है यह ठीक ठीक वतलानेमें वड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। वास्तविक कठिनाई यह है कि राजाके जो तत्वतः श्रधिकार हैं श्रौर उनमें वस्तुतः वह किन श्रधिकारोंका उपयोग कर सकता है श्रौर इस भेदको दिखलानेवाली कोई एक श्रद्धित की हुई सीमा नहीं रखी है, श्रौर इसीलिए श्रपने मन्त्रियों श्रौर प्रजाजनोंपरराजाका जैसा प्रभाव हो वही उसके वास्तविक श्रधिकारकी सीमा है। श्रव राजाके 'प्रभाव'का सुद्म निरीच्चण करना तो श्रसम्भव ही है, क्योंकि जैसा राजा होगा श्रीर प्रजाजनीकी जैसी मनोरचना होगी उतना ही उसका (राजाका) प्रभाव राजकार्यपर पड़ सकता है। श्रमरीकाकी नवीन पीढी शायद यह न समभ सकेगी कि राजकुमारी जुलिश्रानाके जनमपर डच लोगोंको कितना श्रानन्द हुश्रा था श्रौर इसका मतलव का है। तथापि राजनीतिक मनोि झान शास्त्रका विद्यार्थी अवश्य ही समभता है कि वंश परम्परासे "राजा सहित राजसिंहान" की जो संस्था चली श्राती है उसमें उन प्रजाजनींकी-जिनको ऐसी संस्थाके

सहवाससे स्नेह हो गया है—वश करनेकी ऐसी शक्ति है कि वह राजकार्यमें एक अत्यन्त असाधारण मूल्यवान् और शक्ति युक्त विलवण भाव उत्पन्न होता है।

जापानके सम्राट् तत्वतः "श्रमर्याद् राजा" हैं। कोई प्रधा या कानृन, (लिखा या वेलिखा) श्रथवा सङ्घटन ही उनके श्रनन्य सत्ताधिकारको मर्यादित नहीं कर सकता। महाशय वाल्टर वैजहाट कहते हैं कि महारानी विकृोरियाने बुद्धिमत्ता-से श्रांजीवन सरदार बनानेका प्रयत्न किया श्रोर लार्डसभाने मूर्खतासे उनके इस हकको न माना। जापानमें वर्तमान सङ्घटनके रहते हुए ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। किसी- ( की मजाल नहीं जो सम्राट्की इच्छा-श्रधिकारका विरोध करे, चाहे यह इच्छा बुद्धिमत्ताकी हो चाहे मूर्खता की। सम्राट् सर्वसत्ताधारी श्रीर साम्राज्यके एकमेवाद्वितीय श्रिध कारी हैं।

परन्तु कोई समभदार मनुष्य यह नहीं समभता कि समाद् खुद सब कारवार देखते हैं, यद्यपि यह कहना शिएता है कि सरकारके सब कार्य समाद्के तत्वावधान में होते हैं और उन्होंकी आधानुसार होते हैं। तथापि यह साहस किसीमें नहीं है कि यह भी पूछे कि समाद् स्वयं शासनकार्यकी देख-माल कहाँतक करते हैं, हम समभते हैं कि इन सब वातोंका जानना सङ्घटनकी भविष्य प्रगति निर्धारित करनेके लिए यहत ही आवश्यक है। यह एक वड़े आक्ष्यंकी बात है कि होज्ञमी, ताकादा, इदो, शिमिज्, सायजीमा, तानाका जैसे वड़े वड़े सङ्घटनसम्बन्धी लेखकोंमंसे किसीने भी इस महत्त्वकों प्रश्नकी चर्चा नहीं की।

जापानो पार्लमेंटके २० वर्षके उद्योगपूर्ण इतिहासको जव

हम राजिसहासनकी दृष्टिसे देखते हैं तो वह इतिहास प्रायः घटनाग्रन्य ही दिखाई देता है। प्रातिनिधिक शासनप्रणाली-की स्थापनासे सर्वसाधारणके सामाञ्जिक श्रीर राजनीतिक जीवनमें तथा सरकारके व्यवस्थापन श्रीरशासनके काममें बड़ा भारी श्रन्तर हुआ। पर जब सम्राट् श्रीर उनकी स्थितिको देखते हैं तो सङ्घटनसे कोई नयी बात नहीं दिखायी देती। हमारी सङ्घटनात्मक शासनकी प्रणालीमें यह एक विशेष बात देखनेमें श्राती है कि सरकार श्रीर परिषद्में परस्पर बारबार इतना विवाद, विरोध, धकाधुकी श्रीर सङ्घर्ष-विवर्ष हुश्रा पर तो भी सम्राट्, सर्वसाधारण श्रीर सरकारमें सदा ही सम्बन्ध वना रहा।

जापानी मन्त्रिमएडलका मन्त्री यही कहता है कि मैं सम्राट्की श्राज्ञासे राज्यव्यवस्था करता हूँ। १५ मीन १४६४ वि॰ को जर्मन रीगस्टकमें प्रिन्स व्यूलोने कहा था "जवतक सम्राट्का मुक्तपर विश्वास है श्रीर जवतक मेरी विवेकबुद्धि इसके श्रवक्त है तवतक में यह काम करूँगा।" जापानमें भी जापानी मन्त्री प्रायः ऐसे उद्वार निकालते हैं। पर इससे यह न समक्ता चाहिए कि दोनों के देशों मन्त्रियांका श्रपने श्रपने सम्राटांसे एकसा ही सम्यन्ध्र है। दोनों देशों मोइस सम्बन्धमें परस्पर पूर्व पश्चिमका श्रन्तर है।

जर्मनीके सम्राट् द्वितीय विलियमने जैसे वान केप्रिवीको सुनकर विस्मार्कके स्थानपर वैठा दिया वैसे जापानमें कभी नहीं होता। यह वतलाया जाता है कि विलियमने वान कैप्रिवीको विस्मार्ककी जगह इसलिए दी कि वे राजसिंहा-सनके सामने सिर नीचा किये रहेंगे। हम जहाँतक समभते हैं, जर्मनीके राजकार्यमें जर्मन सम्राट्का जो स्थान है वह प्रशियाके राजघरानेके सम्मानपर उतना निर्भर नहीं है जितना कि सम्राट् विलियमके श्रद्धत व्यक्तित्वपर । यह भी सुना जाता है कि सम्राट् विलियम श्रपनेको सरकारके रूपमें प्रकट करना श्रोर शासनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यको श्रपने हाथमें लेना बहुत पसन्द करते हैं। यह भी लोग कहते हैं, कि जर्मन सम्राट् स्वयं सर्वस्ताधारी बनकर संसाररूपी नाटकमें च्रकवर्तीकी भूमिका लेना चाहते हैं। यह कहाँतक सच है यह कहना तो बहुत ही कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि "क्रूगरका तार सन्देश" तथा "लार्ड थीडमाउथको लिखा हुश्रा पत्र" इत्यादि याते इस वातको सिद्ध करती हैं कि चान्सलर जो कुछ हैं सो हैं ही, सम्राट् विलियम भी साम्राज्यके राजकार्यमें कुछ कम भाग नहीं लेते।

जापानमें इसके विपरीत एक भी उदाहरण ऐसा न मिलेगा जब सम्राट् मित्सुहितोने राजमिन्त्रयाँकी सम्मितके विना एक भी काम अपने मनसे किया हो। जापानमें सम्राट्-की खितिका दढ़ीकरण सम्राट्के द्यक्तित्वपर उतना निर्भर नहीं है जितना कि राजसिंहासनके अनोखे इतिहास और परम्परा पर। अध्यापक यामागुचीने लिखा है कि "राज-सिंहासन राजसत्ताका भएडार है और देश और प्रजाके अधीन है। शासक और शासितकी प्रभेदरेखा जापानमें शता-दियों पूर्वसे ही स्पष्ट अद्धित हो चुकी है। सामान्यकी सत्ता राजसिंहासनसे विलग नहीं सकती। यह सत्ता सम्राट्-वंशके ही साथ साथ अनन्त कालतक रहेगी।" इस प्रकार सम्राट्को यह दढ़ विश्वास रहता है कि चाहे कोई मन्त्री हो, किसी दलके हाथमें शासन कार्य हो, सम्राट्का जो अति पवित्र राजसिंहासन है वह सदा ही सुरिक्ति रहेगा। मन्त्रि



नित्र सं०६] वीर जनरल नोगी [जा. रा. प्र. प्र. २६६

पद्पर चाहे कोई फाक्स आवें, चाहे एडिंग्टन या पिट आवें, उससे राजिसहासनका कुछ भी वनता विगड़ता नहीं। सम्राट् मित्सुहितोकी बुद्धिमत्ताका भी इसमें भाग हो सकता है कि उन्होंने किसी मिन्त्रमण्डलका चाहे वह इतोका हो या यामा गाता वा ओकुमा अथवा ईतगाकीका हो, कभी विरोध या पत्त-पात नहीं किया; पर इसका बहुत वड़ा भाग सम्राट्के इस विश्वासका भी हो सकता है कि राजिसहासनको कोई भय नहीं है।

जब कोई नया मिन्त्रमण्डल वनता है तव समाद् सङ्घटन
★ के अनुसार (तत्वतः) चाहे जिसको मिन्त्रपद दे सकते हैं।
अथवा जव वे चाहें चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं।
पर कार्यतः यहीं समभा जाता है कि वे अध्यत्त मन्त्री ही
जिनका कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, समाद्को वतला
देते हैं कि अब कौन अध्यत्त मन्त्री होना चाहिए, अथवा
प्रिवी कौन्सिल या 'बुद्ध राजनीतिक्ष' एकत्र होकर सोच लेते
हैं कि अब शासन-कार्यका भार किसके सिरपर देना चाहिए
और समाद्को स्चित करते हैं। इस सम्बन्धमें इन्लिस्तानके राजा
जितने खच्छन्द हैं उनसे अधिक खच्छन्दता जापानके समाद्का
की नहीं दिखलाते। प्रायः समाद् उसी पुरुपको बुला भेजते
के हैं जिसपर कि सबकी राय हो और नवीन मन्त्रिमण्डल
सङ्गठित करनेके लिए कहते हैं।

सम्राट्की सवसे श्रेष्ठ परामर्शदात्री सभा प्रिवी कौन्सिल है उसके सभासद भी श्रध्यत्तमन्त्री श्रथवा वृद्ध राज-नीतिशोमेंसे चुने हुए लोगोंकी रायसे नियुक्त श्रीर पदच्युत किये जाते हैं। वि० १४४- के मार्ग मासमें श्रध्यत्तमन्त्री मात्सुकाताकी सम्मतिसे सम्राट्ने श्रोकुमाको पदच्युत कर दिया क्यों कि श्रोक्सा परिपद्के राजनीतिक दलोंसे मिले हुए थे। १६५० में इतो प्रिवी कोंसिलके प्रेसिडेएट नियुक्त किये गये सो भी मात्सुकाता श्रोर यामागाताकी सम्मतिसे, श्रोर फिर उसी वर्ष समाट्ने मात्सुकाता श्रोर यामागाताको प्रिवी कौन्सिलमें स्थानापन्न किया सो भी इतोके प्रामर्शसे। ऐसे श्रोर श्रनेक दृष्टान्त हैं।

, मिन्त्रमण्डल श्रौर प्रिवोकौन्सिलके उच्चाित-उच्च पदोंपर कार्यकर्ताश्रोंको नियुक्त करनेमें सम्राट्का प्रत्यच्च कार्यभाग न होना हो इस वातको सावित करता है कि साम्राज्यके शासन कार्यमें भी उनका कोई प्रत्यच्च भाग नहीं है। जापानके सम्राट्को श्रपना व्यक्तिगत महत्व दिखलाने श्रौर सरकारके कपमें प्रकट होनेकी कोई श्रावश्यकता नहीं है। यह एक वड़े मार्केकी वात है कि जापानके राजनीतिक्ष जो कुछ प्रशंसनीय श्रौर सराहनीय कार्य करते हैं उसका यश वे निःसङ्कोच होकर सम्राट्को देते हैं। पोर्ट श्रार्थर श्रौर त्सुशिमा खाड़ीके वीर जनरल नोगी श्रौर एडिमरल टोगोने श्रपने पराक्रमोंकी प्रशंसा-के उत्तरमें कहा कि यह सब सम्राट्का पुण्य श्रौर बुद्धिवल है। ऐसी श्रवस्थामें सम्राट्को साम्राज्यका सब प्रवन्ध श्रपने मन्त्रियोंको सींप देनेमें कुछ भी सङ्कोच या सन्देह नहीं होता।

इसमें सन्देह नहीं कि, प्रत्येक महत्वकी वातपर समाद्की समाति ली जाती है। मिनत्रयोंकी यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वे सभी महत्वके कार्य समाद्दे विचारार्थ उनके सम्मुख उपस्ति किये जाँय, श्रीर समाद्द जब मंजूरी देते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समाद्द भी श्रपने मिनत्रयोंको हर तरहकी सहायता देनेके लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। उदा-हरलार्थ १८।५ में जब काउएट श्रोकुमा श्रीर इतागाकीने दल-



भित्र सं - ] वीर एडिमिरल तोगो [ जा. रा. प्र. पृष्ट २६६

मुलक पद्मतिपर शासन कार्य सङ्गठित करना चाहा और उन्हें नोसेना तथा जङ्गी श्राफिसके लिए मन्त्रियोंका मिलना ं असम्भव हो गया तव समार्ने वाईकाउगर (अव मार्किस) कत्स्राको युद्धमन्त्री श्रीर मार्रकिस सायगोको नौसेनाका मन्त्री वना दिया और उनसे नवीन शासन कार्यमें श्रोकुमा श्रीर इतागाकीसे मिलकर रहनेकी छपापूर्ण श्राका दी।

यह एक विशेष वात है कि इतने गुण, इतनी बुद्धिमत्ता श्रीर ऐसी श्राकर्पण शक्तिके रहते हुए भी सम्पद्ने कभी खय शासन करनेकी इच्छा ज़रा भी नहीं दर्शायी। पार्लमेएटके कागजपत्र श्रथवा समाचार पत्रीकी फाइल देखनेसे चतुर पाउक यह तुरन्त ही ताड़ लेंगे कि समस्त शासनभार मन्त्र-मएडलके सभासदींपर है और सामाज्यकी नीतिके लिए वे ही जिस्मेदार हैं।

्व्यवस्थापत्र कार्यमें तो समाद् श्रीर भी कम दखल देते च्योंकि व्यवस्थापकसभासे उनका सम्बन्ध ही बहुत कम होता है।

परिपट्में समृाट् एक ही दिन प्रर्थात् उसके खुलनेके श्रवसरपर श्राते हैं। उनकी जो वक्ता होती है वह प्रथा पूरी करनेके लिए ही होती है। उसका एक उदाहरण नीचे देते हैं—

"सरदार सभा श्रौर प्रतिनिधि सभाके सज्जनों, में श्रव राष्ट्रीयपरिपद्के खोलनेकी विधि करता हूँ श्रीर सूचना देता हूँ कि राष्ट्रीय परिपद्का कार्य आरम्भ हुआ ।#

यह थ्यान देनेकी बात है कि सन्नाट्ने सरदार सभा व प्रतिनिधि-सभा दोनोके समासरोंको सञ्जर्गो कहकर ही संबोधन किया है, श्रीर नं कि "मेरे सरदारों श्रीर प्रति-निथि समाक्षे सञ्जनों, क्या सरदार श्रीर क्या साधारण, दोनों ही सत्राद्का समान प्रजा दै और इसलिए संवोधनमें कोई पंक्तिप्रपर्व नहीं किया गया है।

"मुभे इस वातका बहुत सन्तोप है कि समस्त सन्धिबद्ध शक्तियों के साथ मेरे साम्राज्यका वहुत ही स्नेह सम्यन्ध ,रहा है।

"मैं मन्त्रियोंको आजा देता हूँ कि वे आगामी वर्षका श्राय-व्ययका लेखा तथ्यार करें श्रीर श्रन्य श्रावश्यक विधि विधान कर अन्य लोगोंके सम्मुख उपस्थित करें।

मुभे विश्वास है कि छाप लोग प्रत्येक विधिपर साव-धानीके साथ विचार करेंगे श्रीर श्रपना कर्तव्य पालन करेंगे।"

परिपद्के कान्नके अनुसार परिपद्की दोनों सभाश्रोंके प्रेसिडेएट, श्रीर वाइस-प्रेसिडेएट समार्ही मनोनीत करते हैं। परन्तु यह भी एक विधिमात्र है, क्योंकि परिपद्की दोनों सभाएँ जव अपना अपना अध्यक्त और उपाध्यक् चुन लेती हैं तव समाद उन्होंको मनोनीत करते हैं।

प्रतिनिधि-सभाके श्रध्यक्तको मनोनीत करनेका समादका जो अधिकार है उसके सम्बन्धमें एक वड़ी रोचक वात है। वि० १६५० में प्रतिनिधि-सभाने श्रपने ही श्रध्यद्मपर एक भत्सीना-पत्र समार्की सेवामें भेजा। दिमाग तो ठिकाने थे ही नहीं जो प्रतिनिधि-सभा सोच सकती कि श्रध्यक्तको जब हमने निर्वाचित किया है तो हमीं उसे निकाल भी सकते हैं। उसने यह सोचा कि समार्ने उन्हें मनोनीत किया है तो वे ही हमारा प्रार्थनापत्र पाकर श्रध्यक्तको पद्च्युत करनेकी हमें श्राधा देंगे। परन्तु समाह्ने इसके जवावमें समाह-परिवार-विभागके मन्त्री द्वारा उससे यह पृद्धा कि सभा क्या चाहती है, वह समृाट्से अध्यत्तको पदच्युत करनेके लिए कहती है या ऐसे

उस समय होशो महाशय अध्यक्त थे। इनवर यह सन्देह था कि टोकियो स्टाक एक्सचें जने कुछ सभासदोंसे श्नका अनुचित सम्बन्ध है।

श्रयोग्य श्रध्यक्तको निर्वाचन कर लेनेके लिए क्तमा चाहती है तो स्पष्ट स्पष्ट लिखे, और यह भी श्राहा दी कि सभा सब वात ठीक ठीक फिरसे सोच ले। यह उत्तर पाकर सभाके होश दुक्ल हुए और श्रपनी भूल मालूम कर उसने समाद्से श्रपने श्रविचारपर क्तमा प्रार्थना की। श्रध्यक्तकी वात मर्य्यादा-रक्ता- व्एडकी कमेटीके पास भेजी गई श्रीर श्रध्यक्त सभासे निकाल दिये गये।

द्वितीय भागके तृतीय परिच्छेदमें हमने कहा है कि समूद् की सेवामें प्रार्थनापत्र भेजनेका परिपद्कों जो श्रिष्ठकार है, व्यवस्थापन कार्यमें उसका भी बहुत दख़ल होता है। प्रतिनिधि-सभाकी श्रोरसे यह प्रार्थनापत्र भेजा गया हो तो इसका परि-णाम या तो सभाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्त्रि-मण्डलको पदत्याग करना पड़ता है। सङ्घटनका सिद्धान्त तो यह है कि समूद् ही सभाको भङ्ग कर देते हैं; पर वस्तुतः यह एक मानी हुई वात है कि समूद् श्रध्यत्तमन्त्रीकी सलाह-से यह काम करते हैं। श्रध्यत्त मन्त्री सभाविसर्जनकी सख जिम्मेदारी भी श्रपने ही ऊपर लेते हैं श्रीर प्रायः सार्वजनिक रीत्या सभा विसर्जन करनेके कारण भी वतला देते हैं।

व्यवस्थापनके कार्यमें सम्राद्का प्रत्यक्त श्रधिकार नहीं चित्क उनका जो प्रभाव है उसके सम्बन्धमें एक बात विशेष देखनेमें श्राती है। मिन्त्रमण्डल श्रीर परिषद्का परस्पर-सम्बन्ध विच्छेद हो गया है श्रीर सब सम्राद्के घोपणापत्रने फिर वह सम्बन्ध जोड़ दिया। ऐसा दो बार हुश्रा एक वि०१६५० में श्रीर दूसरा वि०१६५८ में। पहली बार प्रतिनिधि-समाने श्रीर दूसरी बार सरदार-सभाने बजटके कई श्रद्ध इस प्रकार घटा दिये कि मिन्त्रमण्डलके लिए यह संशोधन स्वीकार करना श्रसम्भव हो गया। मन्त्रिम् मण्डलने सभाको वहुत लालच दिया और कई तरहसे सम-भाया पर कोई फल नहीं हुश्रा। तय सम्राट्ने घोपणापत्र निकाला जिसमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि सभा सर-कारके मसविदोंको मंजूरी दे दे जिसमें शासनका काम न रुक जाय। तुरन्त सभाकी नीति वदल गयी श्रोर उसने विल पास करना स्वीकार कर लिया।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन दोनों श्रवसरों पर सम्राट्के काममें सम्राट्का हाथ कहाँ तक था? स्दम श्रवलोकन करने से माल्म हो जाता है कि यह श्रध्यच्न मन्त्रीकी सम्मितका ही फल था। श्रध्यच्न मन्त्री मारिकस (वादको श्रिन्स) इतोने २६ फाल्गुन १६५७ के घोपणापत्रके सम्यन्धमें सरदार-सभाके श्रध्यच्च श्रिन्स कोनोयीको जो चिट्ठी लिखी है उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सम्माद्ने इतोकी सम्मितसे ही श्रपना श्राद्यापत्र निकाला, वर्गोकि इतो श्रपनी चिट्ठीमें ही स्वीकार करते हैं कि उस श्राद्यापत्रके लिये वे ही जिम्मेदार थे। २० माध १६४६ का घोपणा पत्र निकला था उस समय मारिकस इतो श्रध्यच्च मन्त्री भी थे। इस घोपणापत्रमें प्रतिनिधि सभासे प्रत्यच्च श्राग्रह किया गया है कि वह सरकारका श्राय-व्यय लेखा स्वीकार करे।

इस प्रकार यह वात स्पष्ट हो जाती है कि समार् मित्सुहितोका प्रत्यन अधिकार शासनमें हो चाहे व्यवस्थापनमें हो,
महाराज सप्तम पडवर्डसे अधिक प्रकट नहीं होता। जापानके
समार् राजाकी नीतिको स्वयं निर्धारित नहीं करते; वे उस
कामको मन्त्रिमण्डलके सुपुर्द कर देते हैं। वे अपने देशके राजकार्यमें फँसे हुए नहीं हैं; उससे स्वतन्त्र और उससे पृथक् हैं।

श्रतप्त क्या तत्वतः श्रीर क्या वस्तुतः राजाको नीतिके लिए वे जिम्मेदार नहीं, वे कोई श्रन्याय श्रपराध नहीं करते।

जापानी सङ्घटनमें यह कोई नयी वात नहीं पैदा हुई है। लक्करी जागीरदारोंका शासन काल उदय होनेसे पहले, दर-वारके सरदार समाद्की सम्मित मात्र लेकर राज्यकी नीति निर्द्धारित किया करते थे और शासन कार्यकी सव जिम्मेदारी अपने ऊपर रखते थे। तालुकेदारोंके शासन कार्लमें शोगून शासन करते थे: और समाद राज्यशासनमें प्रत्यन्त या अपन्त्यन्त कोई भाग नहीं लेते थे: पर यह किसीको असीकार नहीं था कि राजसिंहासनकी स्थापना करनेवालेके वंशज समाद ही सामाज्यके मुख्य मालिक हैं: जिस शोगूनने एक प्रकारसे उनका राज्य ही छीन लिया था वह भी अपने अन्तःकरणमें धर्म-बुद्धिपूर्वक समाद्को मानता था।

जापानके राजसिंहासनकी सुदृढ़ता और महत्व समाद्की व्यक्तिगत परीक्षा पर नहीं विकि राजसिंहासनके अनुपम इतिहास और परम्परागत देश धर्मपर ही प्रधानतः निर्भर है। यह सच है कि १६३४ की पुनः सापना, समाद मुत्सुहितोके पुत्य प्रताप और बुद्धिवल, तथा उनके सुदीर्घ सुखसमृद्ध राज्यने जापान देश और उस देशके राजसिंहासनके इतिहास और परम्परागत देशधर्मको सर्वसाधारएमं जागृत करके समादकी स्थितिको वहुत ही सुदृढ़ कर दिया है। परन्तु यदि कोई समादकी प्रतिका वहुत ही सारा यशदेता हो तो कहना पड़ेगा कि उसने जापानके राजत्वका वास्तविक सक्षप ही नहीं पहन्यान। सामाज्यकी निरवच्छित्रता और राष्ट्रकी श्रवण्डता व एकताके साथ, जापानियोंके मनमें, जो पदार्थ सम्बद्ध है वह कोई समादका व्यक्तिविशेष नहीं प्रत्युत समादका राजन्यकी है समादका व्यक्तिविशेष नहीं प्रत्युत समादका राजन्यकी है समादका व्यक्तिविशेष नहीं प्रत्युत समादका राजन्यकी है समादका व्यक्तिविशेष नहीं प्रत्युत समादका राजन्यकी हो समादका राजन्यकी हो समादका राजन्यकी हो समादका राजन्यकी हो समादका राजन्यकी समादकी समादका राजन्यकी समादका राजन्यकी समादकी समादका राजन्यकी समादकी सम

सिंहासन ही है। श्रतः जिस प्रतिमाको देखकर जापानियोंके मनमें सामाज्यके भृत श्रोर वर्तमान श्रस्तित्वका चित्र श्रद्धित हो जाता है श्रोर राष्ट्रीय वन्धुभाव जागृत होता है वह प्रतिमा समाद्के राजसिंहासनकी प्रतिमा है।

जापान देशवासीमात्र इस सिद्धान्तको मानता है कि हम वंशपरम्परागत राजसिंहासनके मालिक समृाट्की प्रजा हैं। श्रध्यंत्र मन्त्रीका जो कुछ श्रधिकार है वह उस पदका श्रधि-कार है जिसपर कुछ कालके लिए वे विराजते हैं। वे कितने ही वड़े श्रोर बुद्धिमान पर्यों न हों, उस पदसे च्युत होने पर उनका कुछ भी अधिकार नहीं रह जाता। परन्तु समृाट्का जो श्रधिकार है वह वंशपराम्परा से हैं; उनकी सिति ध्रुव श्रौर श्रवृत्तत्त्वनीय है। राजवंशका राजपुत्र ही राजसिंहासन एर विराजमान हो सकता है। वह चाहे बुद्धिमान हो चाहे, बुद्धि-हीन, वह लोगोंका शीर्पखानीय है श्रीर उसकी जो इज्जत है उसका सानी नहीं है। श्रध्यत मन्त्रीके शब्द जब समृाट्के मुखारविन्द्से प्रकट होते हैं तो उन राप्तोंका प्रभाव श्रीरगीरव वढ़ता है श्रीर वे शब्द प्रमाण समभे जाते हैं। यदि वे शब्द वास्तवमें विवेकपूर्ण हुए तो अध्यक्त मन्त्री सम्राट्के विश्वास-पात्र हो जाते हैं छोर उनकी लोकप्रियता पढ़ती है; परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो सारा दोप अध्यत्त मन्त्रीके माथे समृह्से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्राप चाहे भले ही कहें कि जापानियों में घुद्धि नहीं है श्रोर इस विषयमें वे निरे घुद्ध हैं। परन्तु वे मनुष्यप्राणी हैं। "श्रंगरेजका घर" नामक नाटकने राष्ट्रकी रक्ताके लिए श्रंग-रेजोंको जैसे उत्तेजित कर दिया वैसी उत्तेजना किसी तर्क धितर्कसे न उत्पन्न होती। सर्वसाधारणका यह कायदा है कि वे निराक्षास्की अपेत्वा साकार वस्तुसे अधिक अनुप्राणित होते हैं। परिवर्त्तनशील मन्त्रिमण्डलकी अपेत्वा उन्हें राज- किहासन ही प्रत्यत्त दिखाई देता है। किसी अंगरेज अन्तः- करणपर कभी कभी "यूनियन क्रिगण्के दर्शनका जो प्रभाव पड़ेगा वह ब्रिटिश साम्राज्यसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण वक्तुताका नहीं पड़ सकता। मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है। जापानके इति- हासका सूदम अवलोकन करनेसे यह वात प्रत्यत्त हो जाती है कि राजसिंहासनका वास्तवमें अनिर्वचनीय उपयोग होता है। घारा प्रवाहके साथ साथ वरावर राष्ट्रका पैर उन्नतिमार्गमें आगे वढ़ता जाना और किसी प्रकारकी उद्दर्शतापूर्ण राज्य- क्रान्तिका नहोना राजसिंहासनके अस्तित्वका ही परिणाम है। राजनीति शास्त्रके गृढ़ सिद्धान्तीका स्वप्त देखनेवाले संसारसे , अाँसे यन्द कर भले ही अपने विश्वद्ध तर्कशास्त्रकी स्वरचित सृष्टिके स्वप्त देखनेमें मन्न रहें। पर राजनीति शास्त्रके विद्यार्थी तो मनुष्यस्वभावकी वार्तोको नहीं भूल सकते।

# द्वितीय परिच्छेद

### **गरदार-सभाकी** अधिकार-मयीदा

महाशय (श्रव वाइकाउन्ट) कानेको जोकि शासनविधानके निर्माताश्रीमेंसे एक हैं, वतलाते हैं कि, शासन-निर्माणकी सनद जव तैयार हो गयी तो श्रमलमें श्रानेके पहले उसकी एक प्रति इंग्लिस्तान जाकर हमने महाशय हर्वर्ट स्पेन्सरको दिखलायी: श्रौर स्पेन्सरने सनदकी कई वार्तोकी खासकर सम्राट्-सत्ताके सुरिचत रखनेके भावकी वहुत प्रशंसाकर कहा, "इस सङ्गठनका उपयोग श्रथवा दुरुपयोग जो कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा के दोनों श्रंगोंके सिर रहेगी। प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके प्रवर्त्तनका साहस करनेवाले श्रीर नवीन सङ्गठनका येड़ा पार लगानेकी चिन्ता करनेवाले एक तरुण पूर्वीय राष्ट्रके प्रतिनिधिसे स्पेन्सर महाशयने जव ये शब्द कहे तय उनका च्या श्रभिप्राय था, हम नहीं जानते श्रोर न हम यही जानते हैं कि उस महान् पिएडतके इन श्रञ्जीसे कानेकोने यवा श्रभिपाय समभा। परन्तु यदि कोई शासन-विधानको अच्छी तरहसे देखे तो उसे उसकी कार्यसाधनताका पता लगानेमें बहुत ही परेशान होना पड़ेगा।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रसभाकी दोनों सभाग्रोंके ग्रिधकार घरावर हैं, परन्तु उनका संगठन भिन्न भिन्न प्रकारका है । वैजहाट महाशय कहते हैं कि "दो विषम स्वभाववाली सभाग्रोंकी श्रिधकार-समानताका दुष्प-रिणाम प्रत्यत्त है। प्रत्येक सभा प्रतिपत्तीय सभाके प्रत्येक

परन्तु इस परिच्छेदमें शासनविधानकी तात्विक बातोंका विचार नहीं करना है विल्क यह देखना है कि प्रातिनिधिक शासनके २० वर्षोंके इतिहासमें व्यवस्थापक विभागकी एक शाखाके नाते सरदार सभाकी क्या श्रधिकार मर्यादा रही है।

पहले ही यह समभ लेना अञ्झा होगा कि जापानकी सरदार-सभाकी नयी सृष्टि की गयी है, इंग्लिस्तानकी लार्ड- सभाके समान वह पहलेसे चली नहीं आरही है। इसलिए लार्ड-सभाके समान इसमें इतनी गड़वड़ नहीं है। उसकी ह्य-रचना देसिये तो लार्ड-सभासे वह अधिक सुसङ्गठित और विधिसंगत है, समाजके भिन्न भिन्न वगोंके प्रतिनिधियोंका समावेश भी इसमें अच्छा होता है। कुल ३६= सभासदों में से १६७ तो ऐसे हैं जो सरदार नहीं हैं और सरदारों में से केवल हैं को ही सरदार सभामें स्थान मिलता है।

जिन सरदारांको श्रंगरेज सरदारां (लाडों) के समान, सरदारसभामें वैठनेका श्रधिकार जन्मतः प्राप्त है ऐसे सरदार तीन प्रकारके होते हैं, राजवंशके (इम्पीरियल) प्रिन्स, धिन्स श्रोर मारिक्वस। इनके श्रतिरिक्त श्रोर जितने समदार हैं यथा काउएट, वाइकाउएट श्रोर वेरन, वे स्काटलंडके सरदारोंके समान श्रपने श्रपने प्रतिनिधियोंको प्रति सात वर्षके उपरान्त निर्वाचित करते हैं। इन प्रतिनिधियोंको संख्या सम्राट्के श्राह्मापत्र द्वारा निश्चित रहती है जिसमें प्रत्येक श्रेणीके सरद्याप्ति प्रतिनिधि इसी हिसावसे रहें कि सरदारोंकी संख्याके है से उनकी संख्या श्रधिक न हो जाय। इस समय १७ काउएट, ७० वाइकाउएट श्रोर १०५ वेरन हैं जिनमेंसे ४० सम्राट्के मनोनीत हैं। श्रन्य सभासद "लाधारण" हैं जिनमें से =२ सम्राट्के मनोनीत श्रीर ४५ सवसे श्रधिक कर देनेवाली-के प्रतिनिधि हैं।

सवसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधियोंका चुनाव यों होता है कि ७५ आदमी जो जमींदारी या व्यवसाय-वाणिज्य-पर सवसे अधिक कर देते हों, एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह निर्धाचन सात सात वर्षपर हुआ करता है। प्रतिनिधि प्रायः वड़े धनी जमींदार या व्यापारी होते हैं। ये लोग केवल श्रपने धनकी वदौलत देशके वड़े वड़े मानी पुरुषोंके साथ साध सरदार-सभामें वैठते हैं।

सम्राट्के मनोनीत समासद वे लोग होते हैं जिन्हें सम्राट् किसी विशेष कारगुजारी या राज्यसेवाके पुरस्कारमें सर-दार-सभाका आजीवन सभासद बनाते हैं। सम्राट् उन्हें मन्त्रियोंकी सम्मितिसे मनोनीत करते हैं और मन्त्री ही यह समभ सकते हैं कि कौन सभासद होने योग्य है और कौन नहीं। मन्त्री उन्हीं लोगोंको चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी हैं और अपनी वात माननेवाले भी हैं। यह सम्भव नहीं है कि वे किसी ऐसे व्यक्तिको चुने जिसके विचार कुछ दूसरे ही हों, चाहे वह धर्मिविधान कार्यमें कितना ही निपुण क्यों न हो। हमारे कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि मन्त्री स्वार्थी होते हैं। वह परिश्चिति ही ऐसी है कि उन्हें ऐसे ही आदमीको घुनना पड़ता है जो उनका सहायक हो।

यह कोई श्राश्चर्यकी वात नहीं कि सम्राट्के मनोनीत प्रायः दूसरी श्रेणीके सरकारी कर्माचारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्व कर्माचारी हों या वर्त्तमान, राजदूत हों या सैनिक अफसर, या विश्वविद्यालयके श्रध्यापक—विश्वविद्यालय भी नीमसरकारी हों होते हैं—श्रथवा सरकारके गुमारते (प्रतिहस्त), इन्हीं लोगों- मेंसे उक्त प्रकारके सभासद चुने जाते हैं। ये लोग समभदार श्रीर श्रजुभवी होते हैं और केवल पूर्वज परम्परा या लब्मी की वदौलत पद पानेवाले सभासदोंसे ये श्रधिक प्रभावशाली श्रीर योग्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु श्राख़िर वे स्वेच्छाचारी सरकारके ही कर्माचारी ठहरे, इसलिए सरकारसे विपरीत हो नहीं सकते।

इनकी संख्या घटती घढ़ती रहती है । १६४७ में अर्थात्

प्रथम अधिवेशनमें इनकी संख्या ६१ थी और इस समय १२२ है अर्थात् समस्त सभासदोंकी संख्याका एक तृती-यांश। कानून सिर्फ इतना ही बतलाता है कि सम्राट्के मनो-नीत और सबसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर इनकी संख्या सरदारवर्गसे अधिक न होनी चाहिए। यही इसकी सीमा है, इसके अन्दर और कोई संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

श्रव्हा श्रव यह देखें कि सरदार सभाका सभासद कौन नहीं हो सकता। शिन्तो धम्मांचार्य, ईसाई पादरी श्रौर किसी धर्मके उपदेशक सभासद नहीं हो सकते। इसलिए इंग्लिस्तानकी लार्ड सभाके समान जापानकी सरदार सभामें कोई धम्मेंगुरु सरदार नहीं हैं। दुश्चरित्र, दिवालिये, पागल श्रौर जन्ममूर्ख भी न प्रतिनिधि-सभाके सभासद हो सकते हैं, न सरदार सभाके ही।

सभासदों के लिए जो नियम हैं उनके पालनमें जितनी कठोरता प्रतिनिधि-सभा करती है उनती ही सरदारसभा भी, वर्यों कि दोनों का कान्न—राष्ट्रीयपरिपद्की सभाश्रों का कान्न—एक ही है। प्रतिनिधि-सभासदों के समान ही सरदार-सभाके सभासद भी सभाधिवेशनसे श्रमुपस्थित नहीं रह सकते, चाहे किसी श्रधिवेशनके कार्यमें उनका मन लगे या न लगे। उनकी उपस्थित सभामें श्रनिवार्त्य है। राष्ट्रीय परिपद्के कान्नकी =२ वीं धारा है कि, "किसी सभाका कोई सभासद श्रध्यत्तको योग्य कारणों के स्वित किये विना किसी सभा या समिति गैरहाज़िर नहीं हो सकता।" अध्यत्त उचित समकें तो सभासदको एक सप्ताहसे कमकी छुटो दे सकते हैं, एक सप्ताहसे श्रधक छुटी देनेका श्रधिकार विना सभाकी श्रमुमितके श्रध्यत्तको नहीं है। इस

नियमका सम्यक् पालन इसिलए आवश्यक होता है कि सभामें कमसे कम तृतीयांश सभासद उपस्थित रहें, क्योंकि इसके विना सभाके समितिकी गणपृति नहीं होती। सरदार प्रतिनिधि, सम्राट्मनोनीत और सबसे अधिक कर देने-वालोंके प्रतिनिधि जैमासिक अधिवेशनका २००० येन (लग-भग २०३७ रुपये) वेतन पाते हैं (इतना ही प्रतिनिधि सभाके स भासदोंको भी मिलता है) और उनपर यह लाजिमी है कि वे सभामें नियमपूर्वक उपस्थित रहें।

जिसका ऐसा सङ्गठन है और जिसमें ऐसे ऐसे सभासद हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संयुक्त राज्योंकी सिनेट सभाके समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज़वृत होगी। परन्तु गत वीस वर्षोंका इतिहास यह नहीं वतलाता कि यह प्रतिनिधि-सभासे मजवत है या इसने उससे श्रधिक श्रधिकार चलाया है। इसके विपरीत, वह दुवेल ही विशेष है। यह माना कि इसने कभी प्रतिनिधि-सभाकी अधीनता नहीं खीकार की, परन्तु इसकी नीति साधारणतः श्रप्रत्यच श्रीर मौन ही रही है श्रीर श्रव भी वैसी ही है। इसने कभी वह उत्साह, उद्योग, चैतन्य श्रीर प्राणवल नहीं दिखलाया जो कि प्रतिनिधि-सभाने दिख-लाया है। यह ठीक है कि १६४६ वि० में इसने प्रतिनिधि-सभाके प्रतिवादकी कोई परवा न करके करादि बढ़ानेका श्रधिकार धारण कर लिया श्रीर सङ्गठनकी ४५ वीं धाराका सम्राट्से अभिप्राय प्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित भी करा लिया: श्रीर उसी प्रकार १६५= में इसने इतोके मन्त्र-म एडलको जैसा तङ्ग किया था वैसा प्रतिनिधि सभाने भी श्राजतक किसी मन्त्रिमएडलको तङ्ग नहीं किया है। परन्तु पहले उदाहरणमें सरदार-सभा प्रतिनिधि-सभाका घोर विरोध इस कारण कर रही थी कि प्रतिनिधि-सभाको सरदार-सभाके उस पूर्वप्राप्त श्रिधकारसे इन्कार था जो कि सङ्गठनने उसे दिया था श्रथवा यों कि हिये कि सङ्गठनके निर्मात श्रॉ-ने देना चाहा था। दूसरेमें यह बात थी कि इतोने "मन्त्रि-मण्डलकी खाधीनता" का सिद्धान्त छोड़ दिया था इसिल् सरदार-सभा बजटके श्रंक कम करके इतोके मन्त्रिमण्डलको तङ्ग कर रही थी; परन्तु इस भंभट श्रीर परेशानीका श्रन्तमें परिणाम क्या हुश्रा सिवाय इसके कि विल पास होनेमें विलम्ब हुश्रा।

इन दो विशेष अवसरोंको छोड़कर भौर किसी अवसर-पर प्रतिनिधि-सभासे या मिन्त-मएडलसे सरदार-सभाकी टकर नहीं हुई। जवतक मिन्त्र-मएडल परिपद्के अर्थात् प्रति-निधि-सभाके अधोन नहीं है तवतक सरदार-सभा उससे कगड़कर सिवाय परेशानोंके और कुछ पा नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रभावशाली सभासदोंमें ऐसे ही बहुत निकलेंगे जो राज-कर्मचारियोंके ही अधिक समानशील हैं। वह प्रति-निधि-सभासे भी उसी महत्त्वके प्रश्रपर नहीं कगड़ सकती क्योंकि मन्त्री खयं ही प्रतिनिधि-सभासे लड़ा करते हैं। यदि प्रतिनिधि-सभा कोई भारी प्रस्ताव पास कर देती है और सरकार भी उससे सहमत है तो सरदार-सभाको भी अनुकूल सम्मति देनी ही पड़ती है।

इस समय तो सरदार-सभा सरकारके ही तन्त्राधीन मालूम होती है। प्रतिनिधि-सभासे जो प्रस्ताव पास होकर श्राते हैं उसमें यह सभा प्रायः फुछ न कुछ ऐसा संशोधन करती ही है कि जिससे सरकारको सुभीता हो, या उस प्रस्ताव -पर विचार करनेमें विलम्ब करती है या उसे नामंजुर ही कर देती है। इससे यह न समभना चाहिए कि सरदार-सभा सरकारकी श्राज्ञाका पालन ही किया करती है श्रीर स्वयं कोई काम नहीं करती। यहाँ हम उसकी सामान्य कार्यनीति देख रहे हैं, न कि विशेष श्रवसरीपर किये गये उन विशेष कार्योको जिनमें सरदार-सभा बहुधा मिन्त-मण्डलसे विल-कुल श्रलग रही है। तथापि उसके बहुसंख्यक सभासद ऐसे हैं जिनके विचार सरकारी कर्मचारियों के विचारींसे श्रिधिक मिलते हैं श्रीर यहीं कारण है कि सरदार-सभाको सरकारसे सहानुभृति रखकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है।

प्रतिनिधि-सभासे सरदार-सभामें चैतन्य कम है। यह चात इसी वातसे प्रकट है कि सरदार-सभाका कार्य बहुत श्रल्प समयमें हो जाता है। उसका नित्य श्रधिवेशन एक वर्ण्येसे अधिक नहीं होता और प्रतिनिधि-लभाका अधिवेशन कमसे कम तीन चार घएटे होता है। इन दोनों सभाश्रोंकी परिस्थिति परस्पर कितनी भिन्न है इसका वर्णन एक समा-चारपत्रने यों किया है. "दोनों सभात्रोंके दृश्य परस्पर कितने भिन्न हैं! कहाँ प्रतिनिधि-सभाकी दाँताकिटकिट, कोलाहल श्रौर उत्तेजनापूर्ण वाद-विवाद श्रौर कहाँ सरदार-सभाकी शान्त, सम्मान्त और स्त्रवत् वकृताएँ। यदि कोई एक सभा-े से बीचकी दीवारको लाँघकर दूसरीमें प्रवेश करे तो उसे वसन्तकी वहार और शिशिरकी पत्रसङ् या दिन और रात का भेद दिखाई देगा । सरदार-सभामें तो ऐसा मालम होता है कि मानो वक्ताको बात जल्दी समाप्त करनेकी चिन्ता लगी हुई हो और खुननेवाले भी इस फिकमें हैं कि किसी तरह यह व्याख्यान शीघ्र समाप्त हो।" व्यवस्थापक-सभाका तो वाद-विवाद ही प्राण है। वाद-विवाद जितना ही कम

होगा उतना ही उसका प्रभाव कम होगा और अधिकारका उपयोग भी उसी हिसावसे कम होगा।

सरदार-सभामें कोई सुसङ्गठित राजनीतिक दल नहीं है इससे भी उसकी दुर्वलता श्रीर श्रकर्माएयता प्रकट होती है। समामें दल तो कई एक हैं, यथा, केङ्किउक्वाई, मोकुश्रोक्वाई, दीयोक्वाई, चित्रावाक्वाई-फुसोक्वाई इत्यादि, परन्तु ये राज-नीतिकदल नहीं हैं—राजनीतिक कारणसे यह दलविभाग नहीं हुस्रा है विक सामाजिक मानमर्यादा, पदवी या प्रतिष्ठा-के कारणसे है। तत्वतः सरदार-सभाको कितना ही वड़ा श्रिधिकार क्यों न हो, वह उसका उपयोग तवतक नहीं कर सकती जवतक कि वह प्रतिनिधि-सभाका श्रमुकरण कर श्रपने सब सभासदोंमेंसे चुने हुए लोगोंकी एक सामान्य सिमिति नहीं वना लेती । सुसङ्गठित राजनीतिक दलोंके लाभालाभके सम्बन्धमें वहुत कुछ कहना है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सुसङ्गठित राजनीतिक दलोंके विना कोई विविध-विचारयुक्त, श्रौर विशाल प्रातिनिधिक संस्था केवल यहुमतसे ही किसी कार्य विशेषके लिए सम्मिलित उद्योग करनेमें समर्थ नहीं हो सकती।

व्यक्तिशः देखिए तो सरदार-सभाके सभासद प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंसे योग्यता श्रथवा प्रभावमें कम नहीं होते, पर समष्टि कपसे सरदार-सभाकी योग्यता श्रीर कार्यकुशलता कम ही है इसे कोई श्रस्वीकार नं करेगा। सरदार-सभाका कोई सभासद लीजिए, उसकी पदवी सरकार-दरवारमें उसकी प्रतिष्ठा श्रीर उसकी धनवानताका परदा उसपरसे हटा दीजिए श्रीर प्रतिनिधि-सभाके किसी सभासदसे उसको मिला देखिए। लोगोंकी दृष्टिमें वह प्रतिनिधि-सभाके सभा-

सदके सामने विलकुल ही द्व जायगा, वह उससे वड़ा श्रादमी भले ही हो पर एक व्यवसायके नाते लोग उसे विशेष महत्त्व नहीं देते । "डेली-टेलीग्राफ" पत्रका वाशिक्षटनस्य संवाददाता लिखता है, "संयुक्तराज्योंमें सिनेटर वड़ा श्रादमी म् समभा जाता है, कांत्रेसका सभासद कुछ नहीं।" यह एक श्राश्चर्यकी चात मालूम होती है क्योंकि कांग्रेसका सभासद तो सर्वसाधारण द्वारा प्रत्यज्ञ रूपसे निर्वाचित होता है और सिनेटका निर्वाचन प्रत्यच रूपसे नहीं होता। पर जव सिनेट-का श्रसाधारण श्रधिकार श्रीर प्रभाव हम देखते हैं तब इसमें कोई श्रार्ख्य नहीं प्रतीत होता । सिनेटमें वर्माएट श्रीर श्रोक्कामा जैसे छोटे छोटे राज्य भी न्यूयार्क या पेन्सिलवा-नियाके वडे राज्योंके साथ हो समान ही सम्मान और अधि-कारके भागी होते हैं; परन्तु कांग्रेसमें सब छोटे छोटे राज्य मिलकर भी न्यूयॉर्क या पेन्सिलवानियाकी वरावरी नहीं कर सकते। साठ संतर वर्ष पहले 'राज्याधिकार' का प्रश्न उठा था श्रौर सिनेटमें ही उसका निर्णय हुश्रा था श्रौर श्राज भी सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवस्थापनका केन्द्र है। इसलिए प्रत्येक राज्यके (संयुक्त राज्यान्तर्गत) श्रिधवासियोका हिताहित जितना उस राज्यके सिनेटरींपर निर्भर है उतना कांग्रेसवालों पर नहीं। जापानमें सरदार-सभा केवल सार्वजनिक निर्वा-चनसे ही वरी नहीं है विक्त व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद हीं कभी लोगोंका पच लेती हो। इसलिए लोग उस सभाका समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते।

एक वार हमने किसीको यह कहते सुना था कि "श्रंगरेज लार्ड सभाके चील वल होनेका एक कारल यह भी है कि उसमें मज़दूर दलके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।" इस चमत्कारजनक

'श्रभिपायमें कुछ सत्यांश भी है। जिस प्रतिनिधिको लोगोंने चुना है श्रौर जिसने लोगोंका हित करनेमें श्रपनी शक्ति खर्च करनेकी प्रतिज्ञा की है वह उचित या श्रतुचित किसी न किसी प्रकारसे उद्योग अवश्य ही करता रहता है, और लोग भी उसके कार्योपर दृष्टि लगाये रहते हैं क्योंकि उसके लिए श्रपनी इच्छा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र वही लाधन है। लार्ड सभाके सभासदका किस्सा दूसरा है। वह किसीका प्रतिनिधि नहीं है, श्रपनी युद्धिके अनुसार राष्ट्रके लिए कुछ करना चाहिए इसी भावसे वह जो कुछ करे उतना ही बहुत है। लाइसन्स विल या शिवासम्बन्धी विधान जैसे प्रस्तावीं-का विरोध करते हुए इनके चैतन्यका सञ्चार हो भी जाय तो लोगोंकी श्रमुक्तलता उन्हें तबतक नहीं प्राप्त हो सकती जवतक कि उनके विरोध करनेका कोई सत्य कारण न हो। तात्पर्य यह कि प्रातिनिधिक व्यवस्थापक सभाकी शक्ति उसके पृष्ट-पोषक लोगोंके संस्था वलपर निर्भर करती है। सरदार-सभा-में सर्वसाधारणकी श्रोरका कोई प्रतिनिधि नहीं है। श्रतएव यह सभा वहुत दढ़ या बहुत सामर्थ्यवान नहीं हो सकती।

यह एक प्रकारसे देशका सौभाग्य ही है कि सरदार-सभा चहुत हढ़ नहीं है। तत्वतः प्रतिनिधि-सभा के समान श्रधिकार इसको भी प्राप्त हैं श्रौर इसकी परिस्थिति भी वड़े सुभीते की है। यदि यह चहुत हढ़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि सभाका वल तोड़ सकती है या ऐसा सङ्घर्ष उपस्थित कर सकती है कि संगठन शासन ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर महोदय ने कानेकोसे जब परिषद्की दोनों सभाश्रोंकी जिम्मेदारी की बात कही थी तब शायद उन्हें भी यही श्राशङ्का हुई थी।

परन्तु एक वातमें सरदार सभाका सिर ऊँचा है, वह यह

## सरदार-सभाकी श्रधिकार-मर्यादा २८५

कि, ज़मीन जगह वगैरहमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनमें कोई धार्मिक भगड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा पज्ञपात-- जन्य कलह भी कुछ नहीं है।

इंग्लिस्तानमें जब कभी जमीन श्रौर जमीनके लगान या - करका प्रश्न उपस्थित होता है तो लार्ड सभा वेचेन हो जाती है, यद्यिप शर्थ सम्बन्धी चिलोंमें परिवर्त्तन करनेका उसे कोई श्रिधकार नहीं है। श्रास्ट्रिया श्रौर प्रशियाके सरदार-मएडलोंकी यही दशा है। श्रौर इन सब महान् पुरुषोंकी सभाशोंमें धर्म-सम्बन्धी कलह तो बहुत ही भयद्भर होते हैं। संयुक्त राज्यकी सिनेट-सभामें श्रौर स्विज़रलैंडकी स्टेट-कौन्सिलमें स्थानीय श्रथवा पत्तमेद जनित विवाद बहुत तीव होते हैं। परन्तु सौभाग्यवश जापानकी सरदार सभा इन सब मुसीवर्तोसे यची हुई है।

सरदार-सभामें, सबसे श्रधिक कर देनेवाले बड़े बड़े जमोंदारों के भी प्रतिनिधि हैं पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सभामें इनका कुछ भी प्रभाव नहीं है। सभामें, बस ये ही जमींदार हैं, श्रीर नहीं। हमारे पुराने सरदार जोकि पहले तालुकेदार थे उनके तो श्रव कोई जयदाद नहीं है। उन्होंने अपनी सब रियासत पुनः स्थाप्रनाके समय सम्राटको दे दी। सच पृष्ठिये तो सरदार-सभासे प्रतिनिधि सभाहीमें जमीनसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रधिक हैं।

यह भी एक विशेषता है कि जापानके पुराने सरदार लोग बहुत धनी नहीं हैं और व्यवसाय-वाखिज्यकी ओर भी उनका बहुत ही कम ध्यान है। जो नवीन सरदार वनाये गये हैं उनमें कुछ बहुत धनाट्य हैं और उनके बड़े बड़े कारोबार हैं; परन्तु सभामें श्रभी उनका भी फुछ प्रभाव नहीं है। इस प्रकार सभा श्रभी लक्ष्मीपुत्रोंके प्राधान्यके गड़वड़से वची हुई है।

यूरोपियनोंको यह देखकर कुछ आश्चर्य जरूर होगा कि हमारे यहाँ जापानमें सरदार-सभामें न तो कोई थार्मिक भगड़े हैं श्रोर न स्थानिक प्रश्नांपर ही विशेष कलह होता है। जापानके राजकाजमें; क्या सरदार-सभामें श्रोर क्या प्रतिनिधिसभामें, पद्माभिमान शायद ही कभी प्रकट होता हो। उसी प्रकारसे जापानके राजकाजसे 'धर्म' विलक्कल ही हटा दिया गया है। जापानियोंके सजातित्व, समान श्राचार विचार श्रोर राष्ट्रके श्रविशाल चेत्रताने जापानको इन सब श्रापत्तियोंसे वचाया है।

परन्तु यह नहीं है कि सरदार-सभा कुसंस्कार श्रीर दुरा-त्रहसे विलक्कल ही वची हो। सरदारोंका व शासकोंका श्रपने वड़प्पनका भाव, इस समय जापानके श्रन्तःराज-काजका सबसे वड़ा दोप है श्रीर सरदार-सभामें यही भाव प्रधान है।

जापानके शासनमें श्रिधिकारीवर्ग—शासकवर्गका प्राधान्य ही मुख्य श्रङ्ग है। राजकर्मचारियोंका श्रमर्यादित श्रिधिकार है, उन्हींकी सव वात श्रोर इज्जत है। उन्हींके लिए, उनके लड़कों श्रोर रिश्तेदारोंके लिए ही राज्यके सब श्रानन्द हैं; इस प्रकार-वे सर्वसाधारएमें वास नहीं करते हैं, विल्क उनसे पृथक् रहते हैं। वे देशकी सेवा नहीं करते, विल्क उसपर हुकूमत करते हैं। वास्तवमें श्रव भी कई ऐसे राजकर्मचारी मिलते हैं जो मनमें इसी वातको जमाये हुए हैं कि, "लोग सरकारके भरोसे रहें, पर सरकार प्या करती है सो जानने न पार्वे।" चहुतसे जापानी राजकर्मचारी 'पद-मर्थ्यादा' की वड़ी लम्बी वार्ते करते हुए दिखाई देते हैं। वे युक्तिसे नहीं विल्क "पद- सर्ग्यांदा" से देशका शासन करना चाहते हैं। श्रभी थोड़े दिनकी वात है कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंको यूनि-फार्ममें रखनेका विचार कर रही थी; क्योंकि ऐसा करनेसे 'पद्-मर्यादा'की रचा होगी। श्रिधकारपदकी मर्यादा भी एक गुण है यह हम मानते हैं, श्रोर राजकर्मचारीमें उसका होना भी श्रावश्यक है। परन्तु 'पद्मर्यादांके शासन' का शर्थ तो यही है कि लोग सिर्फ़ तावेदारी किया करें। इससे लोगोंकी स्वशासनशक्तिका वढ़ना रुक जाता है श्रोर राजकर्मचारियों-की एक नयी जाति ही पैदा हो जाती है जिसका होना प्रातिनिधिक शासनप्रणालीके सर्वथा प्रतिकृत है।

इस समय जापानमें शासकधर्मका ऐसा प्राधान्य श्रीर श्रिषकार हो गया है कि वहुतसे राजनीतिक निराशावादी हमारी प्रातिनिधिक संखाश्रोंका भविष्य सोचकर उदास हो जाते हैं श्रीर कहते हैं कि जापानमें सङ्गठनात्मक शासनप्रणाली न चल सकेगी। सरदार सभा इस दुरवस्थाको घटानेके बदले श्रीर बढ़ाती है। सभाके श्रिषक सभासद श्रर्थात् नवीन सरदार श्रीर समादके मनोनीत सभासद जोकि सर्वथा स्ततन्त्र सरकारकी ही बदौलत सरदार सभामें स्थान पाते हैं, सभावतः ही उस सरकारसे सहानुभूति रखते श्रीर जाने या वेजाने प्रतिनिधि सभाकी शक्ति घटाने तथा शासकवर्गको हढ़ करनेमें बहुत बड़ी मदद करते हैं। इस प्रकार सङ्गठना-रमक शासनकी प्रगतिके मार्गमें सरदार सभा बड़ी भारी रकावट है।

किसी पार्लमेण्टकी द्वितीय सभा या सरदार-सभाका यही उपयोग होता है कि निम्न सभाके श्राकस्मिक प्रस्तावोंके पास होनेमें विलम्ब करे या उनमें संशोधन या संस्कार करे।

## २८८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

परन्तु सरदार-सभा इस मसरफ़को भी नहीं है। यह सही है कि कभी कभी वह इन कामोंको करती है, परन्तु इस समय ता इस वातको कोई श्राशक्का ही नहीं है कि प्रतिनिधि-सभाके यहुमतकी श्रधीरता या उग्रतासे शासनचककी गति ही वदल जाय। सरकार जो प्रतिनिधि-सभासे विलक्कल श्राज़ाद है, वह स्वयं ही यदि "वहुमतका श्रत्याचार" हो तो उसे रोकनेमें समर्थ है। इस समयकी शासनप्रणालीमें जो कुछ श्रापित्त है वह प्रतिनिधि-सभाके वहुमतकी, श्राक्षमण्कारिता नहीं, विक मिन्त्रयोंकी पूर्ण स्वेच्छाचारिता श्रसाधारण सत्ता श्रथवा यों किहये कि, शासकवर्गकी बुराइयाँ ही हैं। इसका इलाज सरदार-सभा कदापि नहीं कर सकती। जवतक मिन्त्रमण्डल प्रतिनिधि-सभाके श्रधीन नहीं होता, तवतक सरदार-सभाकी वास्तविक उपयोगिताकी कृदर नहीं हो सकती।



## नृतीय परिच्छेद

#### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल

हमारे शासनविधानकी सनद्का वचन है कि सम्राट राष्ट्रीय परिपद्की सम्मतिसे व्यवसापनके श्रिधिकारका उपयोग करते हैं। अंगरेजी सङ्गठनका विधिवद्य वचनयह है कि प्रत्येक विधि पा लंमेएटकी सम्मति श्रीर सीकृतिसे इंग्लिस्तानके राजा द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोंमें वास्त-विक स्थितिका निद्र्यन नहीं होता । महाशयं सिडनी लो लिखते हैं, "कामन्स सभामें बहुमतकी सम्मति श्रौर श्रल्पमत-की श्रसम्मतिसे मन्त्रिमएडलद्वारा नये कानून वनाये जाते हैं। राजाको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, श्रौर लार्ड सभा को जो कुछ करनेका अधिकार है वह वहुत ही अल्प है-महत्त्वके श्रवसरों पर उसका वहुत ही कम उपयोग होता है। वह श्रधि-कार प्रस्तावित कानूनके वननेमें विलम्ब कर सकने मात्रका है। विरुद्ध दल हर तरहसे विरोध करता रहता है परन्तु इससे श्रधिक कुछ कर नहीं सकता; श्रीर गैरसरकारी पत्तके नेता कानृनके कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहीं) कुछ परिवर्त्तन करा लेनेके अतिरिक्त और कोई वात करनेमें असमर्थ होते हैं।" इंग्लिस्तानके समान जापानमें भी मन्त्रिमएडल ही वास्त-विक शासन और व्यवस्थापनका मुख्य सूत्रधार है। परन्तु इन दो देशोंका, मन्त्रिमएडल श्रीर व्यवस्थापन सभाश्रोंका परस्पर-सम्बन्ध श्रवश्य ही भिन्न भिन्न है।

इंग्लिस्तानमें साधारण निर्वाचनमें बहुसंख्यक निर्वाचकोंकी प्रत्यच इच्छाके अनुसार जिस दलका बहुमत कामन्स सभामें होता है उसी दलका मिन्त्रमण्डल वनता है। श्रतः मिन्तिन मण्डल भी पार्लमेंट के बहुमत से श्रपनी नीतिको कार्योन्वित करने में समर्थ होता है। निर्वाचन के समय निर्वाच को की यह प्रतिज्ञा प्रकट हो जाती है कि वे सरकार के प्रस्तावों को वाट (मत) देंगे। पर जापान में प्रतिनिधि-सभा के राजनीतिक दलों से मिन्त्रमण्डलका निर्माण नहीं होता। 'इसिलिए यह कोई नहीं कह सकता कि मिन्त्रमण्डलको नीतिको प्रतिनिधि-सभामें यहुमत प्राप्त होगा—हो भो सकता है श्रोर नहीं भो। तथापि जवतक राष्ट्रीय परिषद् वर्त्तमान है तयतक सरकार के लिए यह श्रावश्यक है—हर हालत में श्रावश्यक है —िक प्रतिनिधि-सभामें उसे वहुमत प्राप्त हो क्यों कि उसके बिना उसका काम ही नहीं चल सकता।

श्रव यह प्रश्न उठता है कि, इस वहुमतको प्राप्त करने के लिए मिन्त्रमण्डल क्या उपाय करती है ? क्या सदैव प्रति-निधि-सभाके सभासदों को खुश करने से यह वहुमत मिल जाता है ? यदि नहीं तो कैसे श्रीर किस उपायसे ? क्या कोई ज़बरदस्ती की जाती है या दवाव डाला जाता है, या श्राग्रह से काम लिया जाता है श्रथवा कोई श्रमुचित कार्यवाही होती है ?

किसी भी सुसङ्गठित राज्यके राजनीतिक दलों और
मिन्त्रमण्डलके परस्पर-सम्बन्धका ठीक ठीक वर्णन करना
बड़ा ही कठिण काम है। विशेष करके जापानके सम्बन्धमं,
जहाँ कि सङ्गठनात्मक शासन अभी याल्यावस्था में है। ऐसी
अवस्थामें इस समय मिन्त्रमण्डल और राजनीतिक दलोंका
परस्पर-सम्बन्ध क्या है सो बतलानेके लिए पहले यह बतलाना होगा कि यह सम्बन्ध पहले क्या था, फिर, वर्त्तमान
सम्बन्ध क्या है तो ठीक ठीक ज्ञात हो जायगा। इसलिए इस

विषयको इम ऐतिहासिक दृष्टिसे देख लें श्रर्थात् जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इतिहासका सिंहावलोकन करके कालानुक्रमसे देखें कि मन्त्रिमएडल श्रीर राजनीतिक दलांका परस्पर-सम्बन्ध फ्या रहा है।

#### ऐतिहासिक घटनाक्रम

जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाश्रोंके इन २० वर्षोंके इतिहासमें मुख्यतः राजनीतिक दलोंके साथ मिन्त्रमण्डलके भगड़ेका ही वर्णन है। मिन्त्रमण्डल इसिलए भगड़ता रहा कि शासनाधिकार श्रपनी ही मुट्टीमें रहे श्रीर राजनीतिक दल इसिलए कि उस श्रधिकारको छीन लें। परन्तु यह लड़ाई राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनासे श्रथांत् सं १६४७ से ही नहीं श्रारम्भ हुई है। इसकी जड़ तो प्रातिनिधिक शासन-प्रणालीके श्रान्दोलनके श्रारम्भ में ही दिखाई देती है।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि सात्सुमा, चोशिऊ, तोसा और हिज़न, इन चार पश्चिमी दामिश्रोंके प्रधान उपनायकोंने श्रपने मालिकोंकी सहकारितासे पुनः स्थापनाके कार्यमें श्रप्रमाग लिया था और यही कारण है कि नवीन शासनव्यवस्थामें सब बड़े पदोंपर इन्हीं चार दामिश्रोंके लोग श्रा गये। परन्तु सं० १६३० में कोरिया-प्रकरणके कारण कौन्सिलमें जो फूट पड़ गयी उससे सात्सुमा और चोशिऊ वालोंके ही हाथमें सब सत्ता श्रा गयी, और इसीके साथ साथ कौन्सिल छोड़कर वाहर श्राये हुए लोगोंने सङ्गठनान्दो-लन श्रारम्भ कर दिया जो सबह वर्ष बाद राष्ट्रीय परिषद्के रूपमें परिणत हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय परिपद्की स्थापना-के पूर्व १७ वर्ष इन दो दलोंमें बराबर लड़ाई होती रही, जो

सरकारी कार्योंसे पृथक् हुए थे वे अधिकार पानेके लिए भगड़ रहे थे और जो अधिकारी थे वे अधिकारकी रक्ता करनेके लिए लड़ रहे थे। पूर्वोक्त पुरुपोंने राजनीतिक दल कायम किये और सरकारको डराने लगे, अन्य अधिकारियोंने अधि-कारिवर्ग कायम कर लिया और शासनकार्य अपने हाथमें कर लिया।

जव सङ्गठनात्मक शासन प्रवर्त्तित हो चुका तव तो यह
भगड़ा श्रोर भी वढ़ गया। श्रवतक तो श्रधिकारिवर्गके नेताश्रांको कोई रोकनेवाला न था श्रोर वे, हर तरहसे राजनीतिक
दलोंको दवा देनेकी चेष्टा करना वार्ये हाथका खेल समभते
थे; यदि दलोंने वहुत उपद्रव किया तो ये श्रधिकारी पुलिसके
श्रसाधारण श्रधिकार-वल श्रोर कठोर कान्नकी सहायतासे
इन दलोंको तोड़ देते श्रोर उन्हें निर्वल कर देते थे। परन्तु
राष्ट्रीय परिषद्की स्थापना हो जानेसे राजनीतिक दलवालीको कमसे कम सभाधिवेशनमें वोलनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त हो
गयी श्रोर सरकारकी नीति श्रोर कार्योकी तीव श्रालोचना
करने श्रोर उनमें दखल देनेका उन्हें श्रच्छा श्रवसर प्राप्त
हुआ। तव श्रधिकारिवर्गने एक नवीन स्त्रका श्राविकार किया
जिसे शोज्नशुगी श्रर्थात् "सरकारकी स्वाधीनता" कहते हैं।
इस स्त्रका श्रभिप्राय, एडमएडवर्कने तृतीय जॉर्जके शासनकालमें जिस "केवाल" स्त्रका वर्णन किया है उसके श्रभि-

<sup>\*</sup> दिताय चाल् सके शासनकालमें Clifford, Ashby, Buckingham, Arlington और Landerdale इस प्रभायतका एक मिन्त्रमण्डल बना था (१७६०)। प्रत्येक मन्त्रीके नामका प्रथमात्तर लेकर इस मण्डलका नाम Cabal या कैयाल रखा गया था। यह मिन्त्रमण्डल वड़ा हो कुचकी था और इसलिए तबसे कैयाल शब्द कुचिकियोंको कैन्सिलके ऋथेंमें ही व्यवहृत होता है।

प्रायसे मिलता जुलता है। एडमएडवर्कने इस कैवालके सिद्धान्त-सूत्रका श्रभिप्राय लिखा है कि, "राजनीतिक सम्बन्ध पद्मभेदम्लक होते हैं, इसलिए इनको तोड़ही डालना चाहिए; राज्यव्यवस्था केवल उस व्यक्तिगत योग्यतासे हुआ करती है जो कैवालकी बुद्धिमें जँचे, श्रीर जो सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों- के प्रत्येक भाग और श्रेणी द्वारा गृहीत की गयी हो।"

"इतो" इस समय प्रिवी कौन्सिलके प्रेसीडेएट थे श्रौर सङ्गठनके खीठत होनेसे चार ही दिन पहले उन्होंने प्रान्तिक समितियोंके श्रध्यज्ञोंकी सभामें कहा था कि, "जव लोगोंमें राजनीतिक विचारोंका प्रचार होता है तव यदि राजनीतिक दल उत्पन्न हों तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है, श्रौर यदि राजनीतिक दल वर्जमान हें तो परिषद्में लड़ाई भगड़े लगे ही रहेंगे। परन्तु सरकारके लिए यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि वह किसी राजनीतिक दलसे सम्यन्ध न रखे। राज्यकी राजसत्ता सम्राट्के हाथमें है श्रौर इसलिए किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्यन्ध न रखकर उसका उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक प्रजाजनका 'समान श्रादर श्रौर कल्याण' हो। यदि सम्राट्की सहायता करते हुए शासनकार्य करनेवाले मन्त्री ही राजनीतिक दलसे किसी प्रकारका सम्यन्ध रखें तो उनके लिए यह निष्पत्तता स्थिर रखना श्रसम्भव है।

इस स्वकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे अध्यत मन्त्री कुरोदाने प्रान्तीय शासकोंकी परिषद् निमन्त्रित की और शासकोंको ताकीद की कि वे किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध न रखें। उसी वर्षके दिसम्बर मासमें जब कुरोदाके वाद यामा-गाता प्रधान मन्त्री हुए तब फिर प्रान्तीय शासकोंको ताकीद की गयों कि, "शासनका श्रिष्ठकार सम्राट्का श्रनन्य श्रिष्ठिकार है; जो उसका उपयोग करने पर तैनात हों उन्हें राजनीतिक दलोंसे श्रलग रहना होगा, उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखना होगा और विलक्षल निष्पन्न होकर श्रपना कर्त्वय पालन करना होगा।"

परन्तु जिन राजनीतिज्ञांने सङ्गठनात्मक शासन प्रवर्त्तित करनेका श्रनुरोध किया था श्रौर जिन्होंने उसके लिए लगा-तार सत्रह वर्ष पर्यन्त नाना प्रकारके दुःख श्रौर श्रत्याचार सहन किये थे, उन्हें श्रव श्राशा हुई कि सात्सुमा श्रौर चोशिङ-वालोंका गुट तोड़ कर उन्हें श्रधिकारसे च्युत कर देंगे। वे श्रधिकारियोंका वैसा तिरस्कार करते थे जैसा कि श्रधिकारी राजनीतिक दलोंका किया करते थे। परिपद्के कई श्रारम्भिक श्रधिवेशन सरकारकी कठोर श्रालोचना करने श्रौर उसे परेशान करनेमें वोते हैं, श्रौर इस श्रवसर पर सरकार भी इन राजनीतिक दलोंके साथ भेदनीतिसे ही काम लिया करती थी।

परिषद्का पहला निर्वाचन संवत् १६४७ में (तारीख १ जुलाई १=६० को) हुआ था। सरकारने अपनी निष्पत्तता ताक-पर रख दी और सार्वजनिक सभासमितिका कानून जारी किया, इसलिए कि जितने राजनीतिक दल हैं उनका और उनकी शाखाओंका परस्पर सम्बन्ध ही न रह जायगा तो निर्वाचनके लिए वे कोई आशाजनक प्रयत्न भी न कर सकेंगे। राज-नीतिक दलोंका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया और सरकारके पत्तमें जो लोग थे उन्हें वह उम्मेदवार होनेके लिए उत्साहित करने लगी। विरुद्धपत्तको इन सव मुसी-वतोंका सामना करना पड़ा पर अन्तमें जीत उसीकी हुई। सर-

कारके पचवालोंको १३० स्थान मिले और विरुद्ध पचको १७०। यह एक वड़े मार्केकी वात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध थे उनके पत्तका नाम 'मिन्तो' श्रर्थात् लोकपन्न पड़ गया था, श्रीर जो सरकारके पन्नमं थे उन्हें 'रितो' या राज-पन्न कहा जाता था। लोकपचमें लगभग १३० सङ्गठनपचीय उदारमत-वादी श्रौर ४० प्रागतिक थे, श्रौर राज-पन्नमें लगभग ७० प्राचीनतापिय, ३५ कट्टर प्राचीनतापिय श्रौर २५ खच्छन्दता-वादी थे। इसलिए परिषद् के पहले ही अधिवेशनमें, जो कि संवत् १६४७ में (२५ नवम्बर १=६० को)हुआ था, विरुद्ध पत्तसे सरकारको अपनी छल्प संख्याके साथ ही सामना करना पड़ा। जिस सभाके अधिकांश सभासद सरकारके विरोधी थे उस सभाका नियन्त्रण करना वास्तवमें सरकारके लिए वड़ा ही कठिन काम था। सरकारकी नीतिको लच्य करके प्रस पर प्रस, श्रालोचना पर श्रालोचना श्रीर श्राक्रमण्पर श्राक्रमण किये जाने लगे। श्रीर राजनीतिक दलोंके दमन करनेमें कारगर होनेवाले मानहानि, शान्तिरत्ता, सार्वजनिक सभासमिति श्रादिके कानृनसे सरकारका कुछ भी काम न निकल सका। यही नहीं, विलक प्रतिनिधि-सभाने शान्ति-एज्ञा काननको उठा देने श्रौर सभासमितिवाले कानूनका संशोधन करनेके लिए एक एक विल भी पास किया। इन दोनों विलोंको सरदार-सभाने नामंजूर किया। पर यहीं भगड़ा समाप्त नहीं हुआ। सरकारको अव अपना सव आयज्यय एक ऐसी सभा-के सामने स्वीकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके वलको ही तोड़ देने पर तुली हुई थी।

श्रायव्ययकी जाँच करनेवाली प्रतिनिधिसभाकी कमेटी-ने पहले ही = कराड़ ३३ लाख २० हजारके सरकारी

सर्चके चिट्टेमेंसे == लाख = इजार घटा दिया और यह संग्रोधित वजट सभाके पास भेजा। तव समस्त सभाकी कमेटीने सरकारकी धमिकयोंकी कोई परवाह न करके यह संशोधित वजट स्वीकृत कर लिया। तव तो सरकार और प्रतिनिधि सभाके वीच घोर विवाद श्रारम्भ हुआ। राजपत्तके सभासदोंने विलको आगे न वढ़नेके लिए खूव उद्योग किया, श्रीर साथ साथ सरफारने न केवल सभा भङ्ग करनेकी धमकी दी, विल्क कहते हैं कि उसने वालपोलकी कृटनीतिका श्रवलम्बन किया 🕸 ।

७० हजार ग्रेन श्रानुमानिक व्ययके वजटमेंसे घटाना मंजूर कर लिया; तव मेल हुआ श्रोर प्रथम श्रधिवेशन शान्तिपूर्वक समाप्त हुआ। हमारे एक मित्र इस अधिवेशनके समय प्रति-निधि-सभाके सभासद थे। उन्होंने सरकारके मेल पर राजी होनेका यह कारण वतलाया कि अधिकारिवर्ग तथा सभाके कई सभासदोंको यह भय था कि यदि पहली हो वार सभा भक्त हो गई तो विदेशी समालोचक हमें खूव श्राड़े हाथां लेंगे†। इस भयने कहाँ तक परिपद्का प्रथम श्रधिवेशन

व बालपोल-पूरा नाम सर रावर्ट वालपोल। ये संवस् १७७८ से १७६६ तक अर्थात् २१ वर्षं दिनलस्तानके प्रधान मन्त्री रहे। इनके आयन्ययप्रवन्धकी दितिहासमें, यशे स्याति है। इनकी येंदेशिक नोति भी प्रशंसनीय था। परन्तु पार्लनेटने ऋपना महुमत करानेके लिए ये सभासदोंको रिश्वत दिया करते थे। यही वड़ा भारी ऐद था।

<sup>†</sup> वादकाउएट करनेको जोकि इस समय सरदार समाके समासद थे, लिखते हैं, .''जापानमें संगठनात्मक रा।सन प्रवर्तित होनेके समय कई यूरोपियनोने जापानकी इस बार्यवाहोका यह बहकर उपहास किया था कि संगठनात्मक शासन प्रणाली एशियाई राष्ट्रमें नहीं चल सकतो, यह तो उत्तरीय यूरीपके शान्त मस्तिष्कवालीहीका

शान्तिपूर्वक समाप्त करनेमें मदद की है इस पर हम केवल करपना ही कर सकते हैं। परन्तु जापानके राजकाजका श्रध्ययन करते हुए हम इस वातको कदापि भूल नहीं सकते कि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति श्रा पड़ती है तब तब राजकाजमें राष्ट्रीय गौरवका भाव ही प्रधान होता है।

परन्तु वजटमें व्ययका इतना घटाया जाना शासनकार्य्य चलानेवालापर तो वज्रपात ही था। यामागाता मन्त्रिमएडल-को परिपद्के प्रथम श्रिधवेशन कालमें वड़ी ही दिकत उठानी पड़ी। यहाँ तक कि ज्योंही परिपद्का कार्यकाल समाप्त हुश्रा त्योंही यामागाताने, श्रीर उनके वाद काउएट मात्सुकाताने भी पदत्याग कर दिया।

परिपद्का दूसरा श्रिधिवेशन संवत् १६४ में (ता० २१ नव-म्बर १ = ६१ को) श्रारम्भ हुशा। इस वार भी इसे कांवूमें रखना श्रासान नहीं था। लोकपत्तके सभासद नवीन सरकारका विरोध करनेपर पहलेसे श्रिधिक तुले हुए थे। यह नयी सरकार यामागाता मन्त्रिमण्डलके समान मिलनसार नहीं थी। लोक-पत्तने भी सरकारकी श्रिभिलापाओं श्रोर धमिकयों की कोई परवान करके सरकारके, विलपर विल उसने नामंजूर कर दिये श्रीर वजटमें पहले वर्षसे भी श्रिधिक खर्च घटाकर उसे

काम है। श्रीर तो श्रीर, दिल्ली यूरोपियन राष्ट्र भी संगठनात्मक शासन नहीं चला सके। तब यह कैसे सम्भव है कि जिस काममें यूरोपके दिल्ली राष्ट्र भी हार गये उसे एक दिश्याई राष्ट्र का सके? इस-प्रकार यह विचार हुआ कि यदि प्रथम हो श्रविवेरान-में परिपद भक्त हो गई तो विदेशी टांकाकार बुरी तरहसे खबर लेंगे। इसलिए सरकार 'और पदिपद्में मेल कर लिया गया।"

प्रतिनिधि-सभामें पास करा लिया। पर इस वार सभा भङ्ग हो गयी।

इन दो श्रिधिवेशनों से यह वात प्रकट हो गई कि केवल सरकारी हुकुम या धमकी से प्रतिनिधि-सभा न मानेगी। इसिल्ए मात्युकाताके मन्त्रिमग्डलने नवीन परिपद्में राज्ञ-पचका वहुमत कराना चाहा। इस उद्देश्यको सामने रखकर सं०१ ६४८ फाल्गुन मासमें जो निर्वाचन हुआ उसमें उसने उचितानुचित या न्यायान्यायका कोई ख्याल न करके निर्वाचनमें श्रपना पच प्रगल करनेका पूरा उद्योग किया। राष्ट्रमन्त्री वाहकाउग्रट शिनागावाने चुपचाप प्रान्तीय शासकों से लोक-पचको हरानेके लिए निर्वाचनमें दखल देनेकी ख्चना दे दी. श्रोर राज-पचको जितानेके लिए पुलिस श्रोर कठोर कानूनका उपयोग सरकार वेरोकटोक करने लगी। इसका यह परिणाम हुआ कि देश भरमें विद्रोहकी आग भड़क उठी। निर्वाचनके दिनों में २५ जार्न गई श्रोर ३८८ महुप्य घायल हुए, एक इसी वात से उस विद्रोहकी कल्पना कर लीजिये।

सरकार इसपर भी लोकपचको हरा न सकी। सरकार-परसे लोगोंका विश्वास भी वहुत कुछ उठ गया। राष्ट्रमन्त्री श्रोर कृपि-वाणिज्यके मन्त्रीने पदत्याग किया॥। तथापि श्रभी मात्सुकाताका मन्त्रिमएडल वना रहा।

सं० १६४६ के ज्येष्ठ मासमें जब नवीन श्रिधवेशन हुआ तो प्रतिनिधि-सभाने चाहा कि निर्वाचन-कार्यमें हस्तक्षेप करने-

<sup>\*</sup> राष्ट्रमन्त्री शिनागावाको लोगंको द्यावसे वाध्य होकर मन्त्रिपद छोड़ना पढ़ा था, वर्योकि निर्वाचनमें द्यात देनेके कःममे ये ही तो श्रमल श्रपराधी थे। कृषि-वाणिज्यके मन्त्रीको पदत्यागका कारण यह था कि मात्मुकाता मन्त्रिमण्डलको इस नीतिके वे पहलेसे ही विरोधी थे।

वाले मन्त्रिमएडलको मलामत करनेके श्रभिप्रायसे सम्राट्के पास एक श्रावेदनपत्र भेजा जाय। परन्तु ३ मतोंकी कमीसे यह प्रस्ताय कीकृत न हो सका, क्योंकि कई सभासदोंकी यह राय थी कि उस 'पवित्रातमा' को दुःख देना ठीक न होगा। तब श्रावेदनपत्रके स्थानमें १११ मतोंके विरुद्ध १५४ मतोंसे मन्त्रिमएडलकी मलामतका प्रस्ताव पास किया गया। पर इससे कुछ लाभ न हुआ। मात्सुकाताका दिमाग श्रभी कँचा ही था श्रतप्य उन्होंने कहा कि सभाके प्रस्ताव राज्यके मन्त्रियोंको दरा नहीं सकते।

लोकमत इतना विरुद्ध होनेपर भी मन्त्रियोंकी नीतिमें कुछ फ़रक नहीं हुआ, इसका कारण हूँ ढ़नेके लिए यहुत दूर जाना न होगा। श्रधिवेशनका समय वहुत थोड़ा होता था, 'इतोःने वड़ी सावधानोसे उसका समय ४० दिन नियत कर रखा था। बालोच्य ब्रधिवेशनमें वजट भी पेश नहीं हुआ (राष्ट्रीय परिपद्में वजर ही प्रायः तुफानका कारण होता है), केवल अर्थसम्बन्धी विशेष विल पेश हुआ था। सभा भङ्ग हो जानेपर सरकारने श्रपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत वर्षके वजटले ही इस वर्ष काम चलाया जायगा। सरकारके श्रीर जितने प्रस्ताव थे उनके पास होने न होनेसे कोई चित नहीं थी। सभासे जो प्रस्ताव पास हुए थे श्रीर जो सरकारको मंजूर नहीं धे उन्हें सरदार-सभाने नामंजूर कर दिया। अर्थ-सम्यन्धी विशेष विलपर प्रतिनिधि-सभाने सरकारको तकः करना चाहा पर सरकारने सरदार-सभाकी मददसे श्रापसमें समसौता कर लिया। यह भी यहाँ सारण रखनेकी वात है कि इस समय प्रतिनिधि-सभाके कई सभासदोंने मन्त्रियोपर वेईमानीका इल्जाम लगाया था।

### ३०० जापानकी राजनैतिक प्रगति

मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल,शासकवर्गका विरोध करनेवाले राजनीतिक दलोंसे खूब लड़ा, पर निर्वाचनके काममें दख़ल देनेके कारण उसपरसे लोगोंका विश्वास हट गया और परि-पद्का श्रिधवेशन समाप्त होनेके दो ही महीने वाद उसे पद-त्याग करना पड़ा।

श्रव काउएर (वादको प्रिन्स) इतोने नया मिन्त्रमएडल निम्माण किया। इस मिन्त्रमएडलसे श्रौर निर्वाचनवाले मामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इतो पूर्व मिन्त्रमएडलके श्रिधकार-दुरुपयोगसे भी परिचित थे श्रौर उन्होंने लोगोंको श्रान्त करने के लिए उन प्रान्तीय शासकों को पद्च्युत भी कर दिया जिन्होंने कि निर्वाचन-हस्तचेप-प्रकरणमें प्रधानतः भाग लिया था। परन्तु जो दल श्रधकारिवर्गसे ही श्रसन्तुष्ट थे वे मात्सुकाता मिन्त्रमएडलके जितने विरोधी थे उतने ही इतो मिन्त्रमएडलके भी विरोधी हुए। उनका प्रधान उद्देश्य ही श्रधिकारिवर्गको सत्ता उठा देना श्रौर मिन्त्रयोंको श्रपने श्रधीन करना श्रथवा स्वयं शासन करनेका श्रधिकार प्राप्त करना था।

ह मार्गशीर्ष संवत् १६४६ (२५ नवम्बर १=६२) को परि-पद्का चौथा श्रधिवेशन श्रारम्भ हुशा। वजटके वाद्विवाद्में सरकार श्रौर प्रतिनिधि-सभा या लोकपत्तके परस्पर-विरोध-की हद हो गयी। सरकारने = करोड़ ३० लाख ५६ हज़ार येन ख़र्चका श्रन्दाज़ किया था। प्रतिनिधि-सभाने उसमेंसे =० लाख १ = हज़ार येन घटा दिया श्रौर श्रन्य कई संशोधन करके विल पास कर दिया। सभाने मुख्यतः शासन तथा नौ-सेना-सम्बन्धी ख़र्च ही घटाया था। श्रपनी सभामें विल पास करके प्रतिनिधि-सभाने सङ्गठनकी ६७वीं धाराके श्रनुसार, सरदार-सभामें भोजनके पूर्व उसे खीकृतिके लिए सरकारके पास भेजा। परन्तु सरकारने विलका एक भी संशोधन खीकृत न किया न ख़र्चकी कमी ही मंजूर की। प्रतिनिधिस्माने मन्त्रिमण्डलकी खीकृति पानेका तीन वार प्रयत्न किया परन्तु कोई फल न हुआ। अन्तमें, उसने सम्राट्के पास आवेदनपत्र भेजना निश्चय किया: सभामें प्रस्ताव उपस्थित हुआ और १०३ के विरुद्ध १=१ मतोंसे प्रस्ताव पास किया गया।

तय सम्राट्का स्चनापत्र निकला जिसमें सम्राट्ने कहा था कि शासनसम्बन्धी व्ययके सम्बन्धमें मन्त्रियोंको ब्रादेश दिया जायगा कि वे हर उपायसे शासनव्यवस्थाका सुधार करें, नौसेना-सम्बन्धी व्ययकी गृद्धिके लिए यह उपाय किया जायगा कि छः वर्षतक स्वयं सम्राट् श्रपने ख़र्चमेंसे प्रतिवर्ष ३ लाख येन दिया करेंगे, तथा समस्त मुख्की व फ़ौजी श्रफ़-सरोंको हुक्म दिया जायगा कि जङ्गी जहाज़ोंके बनानेके लिए वे छः वर्षतक श्रपने वेतनका दसवाँ हिस्सा प्रतिमास इस व्ययमें दिया करें। श्रन्तमें सम्राट्ने यह श्राशा प्रकट की कि सङ्गठनात्मक शासनप्रणालीको सुफल करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा श्रीर मन्त्रिवर्ग एक होकर मेरी सहायता करेंगे।

तुरन्त ही प्रतिनिधि-सभा श्रोर मिन्त्रमण्डलके कार्यकी
ध्रिशा वदल गयी श्रोर दोनों श्रापसमें मेल करनेका उद्योग
करने लगे। सरकारने सभाके व्ययसम्बन्धी संशोधनको कुछ
परिवर्त्तनके साथ सीकार कर लिया श्रोर शासनका पूर्ण
सुधार करनेका भी वादा किया। प्रतिनिधि-सभाने सरकारकी शर्तें मंजुर कीं। इस प्रकार यह वाद्विवाद समाप्त हुशा।

प्रतिनिधि-सभासे श्रौर सरकारसे मेल तो हुश्रा पर यह सब जानते थे कि यह मेल टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका

## ३०२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सम्बन्ध केवल अर्थसम्बन्धी विलसे ही था, और यह मेल भी मिन्त्रयों में प्रति सहारुभृति होनेसे नहीं बल्कि सम्राट्की वात रखनेके लिए किया गया था। श्रतः इसके बादके अधिवेशनमें फिर विरोध होना श्रनिवार्य था। इसलिए इतोकी यह इच्छा थी कि किसी प्रकारसे प्रतिनिधि-सभामें श्रपना बहुमत हो जाय।

इतोने सभासे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया और प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंको खुश रखनके लिए उन्होंने ३ हज़ार २ सौ ७२ अफसरोंको कामपरसे हटाकर १७ लाख येनकी वचत की। इसी बीच उदारमतवादी दलको अपनी अपेन मिलानेका प्रयत्न भी किया जा रहा था, परन्तु इस प्रयत्नका कोई फल नहीं हुआ। शासनमें सुधार तो हुआ इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्रतिनिधि-सभाके महत्वाकांची पुरुष इससे सन्तुष्ट नहीं थे, अधिकारिवर्गकी शत्रुताके कारण ही तो वे विरोध करते थे। उदारमतवादी दलको मिलानेका जो प्रयत्न सरकारने किया उससे केवल प्रागतिक दलवाले ही उत्तेतित नहीं हुए वित्क अधिकारिवर्गके कहर पन्तपाती भी उससे चिद्र गये।

इसी समय प्रतिनिधि-सभाके सभापति श्रीर उदारमत-वादी दलके नेता होशीतोरू पर यह सन्देह किया जाने लगा कि स्टॉक एक्सचेक्ष याने हुएडीवाले मामलेमें कुछ व्यापारियों-से मिलकर इन्होंने गड़बड़ किया है। इस मामलेमें कृषि श्रीर व्यवसायके मन्त्री गोतो तथा एक उपमन्त्री सायतो# भी

श्रापानमें प्रत्येक मन्त्रांके मातहत एक उपमन्त्री भी होता है जिसका काम
 श्रीक्तरतानके अग्रहर-सेक्नेटरियांका सा होता है।

स्तिमिलित थे । ६ मार्गशीर्प सं० १६५० में जब परिपद्का पाँचवाँ अधिवेशन आरम्भ हुआ तो सभाने सबसे पहले होशीपर श्रभियोग चलाया श्रीर उसे सभासे निकाल वाहर किया। इसीके साथ कृषि श्रीर व्यवसायके मन्त्री तथा उप-्मन्त्रीके दुराचरणुपर सरकारकी भर्त्सनाके हेतु सम्राट्के पास एक आवेदनपत्र भेजा गया। इसका प्रतिकार करनेके उद्देश्य-से इतोने भी सम्राट्की सेवामें श्रपना एक श्रावेदनएत्र प्रेपित किया जिसमें उन्होंने इस वातपर वहुत दुःख प्रकट किया था कि अपना कर्त्तव्य पालन करनेमें कोई वात उठा न रखते हुए भी प्रतिनिधि-सभाके श्रसन्तोपके कारण सम्राट्को चिन्तित होना पड़ रहा है श्रोर इसलिए इस जिम्मेदारीसे मुक्ते छुटकारा मिले, यहां मेरी इच्छा है। अन्तमें इतोने इस पत्रमें कहा है कि, सम्राट् जैसी श्राह्मा देंगे. वैसा ही किया जायगा। इसी वीच प्रतिनिधि-सभाका श्रधिवेशन एक सप्ताह-के लिए स्थगित किया गया था। इसपर सम्राट्ने प्रिवी कौन्सिलसे राय माँगी। विवी

इसपर सम्राट्ने प्रिवी कौन्सिलसे राय माँगी। प्रिवी कौन्सिलकी यह राय हुई कि कृषि श्रौर व्यवसाय विभागके कुछ कर्मचारियोंकी कार्यवाहीपर सन्देह किया जा सकता है पर प्रतिनिधि-सभाको यही उचित था कि सम्राट्को कप्ट देने- से पहले वह सरकारसे सब वार्ते कह सुन लेती श्रौर मन्त्रियों- को इस वातका श्रवसर देती कि वे श्रपनी सफाई दे सकते। मन्त्रियोंके सम्यन्धमें प्रिवी कौन्सिलने यह भी कहा कि सम्राट्- के विश्वासपात्र होनेसे जो मन्त्री कार्य कर रहे हैं उन्हें ज़रा सी वातके लिए हटाना ठीक नहीं है।

फलतः ६पौप सं० १६५० में, प्रतिनिधि-सभाके आवेदनपत्र-के उत्तरमें सम्राट्का सुचनापत्र निकला। इसमें लिखा था

कि, "मन्त्रियोंको नियुक्त करना वा पदच्युत करना केवल सम्राट्की इच्छापर ही निर्भर है; इसमें किसी प्रकारका हस्त-चेप कोई नहीं कर सकता।" तथापि गोतो और सायतोको पदत्याग करना ही पडा।

फिर भी मन्त्रिमएडल पर वार होते ही रहे। सरकारको परेशान करना ही प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंका प्रधान लच्य था। सन्धि-संशोधनके प्रश्लपर उन्होंने फिर लड़ना आरम्भ किया, और यह प्रश्न जैसा टेढ़ा था प्रतिनिधि-समाके हाथमें पड़कर खूव तेज़ वनकर शस्त्रका काम देने लगा। वहत वादविवादके पश्चात् सन्धि-संशोधनकी श्रावश्यकता जत-लानेके लिए सरकारके पास एक निवेदनपत्र भेजना निश्चित हुआ। इसके साथ पी. श्रो. कम्पनीवाले श्रिभयोगमें जापान सरकारके वकीलके द्वारा सम्राट्के नामका दुरुपयोग होनेपर सम्राट्की सेवामें भी एक श्रावेदनपत्र प्रेषित करना निश्चित हुआ। अन्तमें परिणाम यह हुआ कि सं०१६५० के पौष मास-में (दिसम्बर १=६३) सभा भङ्ग हो गयी।

सं० १८५१ के फाल्गुन महीनेमें साधारण निर्वाचन हुआ। उस समय सरकारने प्रत्यन्त रूपसे तो कुछ दखल नहीं दिया, पर प्रेस लॉ श्रौर सार्वजनिक सभासमितिके कानूनका वल लगा कर उसने लोगोंके चित्तको बहुत ही दुःख दिया। कुछ स्थानों-को छोड़ सर्वत्र निर्वाचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुआ । इस बारके निर्वाचनमें भी लोकपत्तहीकी जीत रही।

क निर्वाचन सम्बन्धी सबसे भयद्वर विवाद तो चिगीमें हुआ था जिसमें, रै मनुष्य मरा और ११७ घायल हुए । देश भरमें सब मिलाकर १५३ श्रादमी घायल हुए थे।

दसके पहले चारों अधिवेशनों में लोकपक्तका नेतृत्व उदारमत-वादी दलकी श्रोर रहा, परन्तु श्रव इस पाँचवें अधिवेशनमें, सरकारसे उसकी वातचीत शुरू होने के कारण, उसका महत्त्व श्रौर नेतृत्व जाता रहा। उदारमतवादी दलपर यह कलङ्क नहीं लगा था जोकि 'सरकारपक्त' पर था पर तो भी प्रतिनिधि-सभामें उसका ज़ोर वहुत कुछ घट गया—पहले जो यह सुख्य दल समभा जाता था सो वह वात श्रव न रही। प्राग-तिक दलवाले श्रौर वे लोग जो श्रवतक सरकारका ही पक्त किया करते थे, मिल गये श्रौर रोप्पा या पड्दलसमवाय । स्थापित करके सन्धि-संशोधनके श्रान्दोलनसे सरकारको परे-शान करने लगे। इस कृदर विरोध हुश्रा कि मन्त्रिमगडलको १५ दिनके भीतर सभा भङ्ग कर देना पड़ा।

श्रय यह देखना है कि इस मामलेम श्रसल वात क्या थी। इतो श्रय भी सब राजनीतिक दलोंसे तटस्थ भाव रखनेकी घोपणा किये जाते थे श्रोर "समान श्राद्र व समान कल्याण" के खरिचत तत्त्वका पाठ भी किये जाते थे: परन्तु मालूम होता है कि चौथे श्रिधेचेशनमें उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त हुश्रा उससे उन्होंने यह श्रव्छी तरह समभ लिया कि प्रतिनिधिस्माके एक न एक प्रधानदलको श्रपनी श्रोर मिलाना ही होगा। इसलिए उन्होंने उदारमतवादी दलपर वहुत दवाव डालनेका प्रयत्न किया कि वह सरकारके पत्तमें हो जाय। उदारमतवादी दल ही उस समय प्रतिनिधिस्मामें सबसे वड़ा था श्रीर उसके नेता होशीतोक एक वड़े ही विल्ल्ण

<sup>†</sup> समामें इस समय छः दल प्रधान थे श्रीर रुद्दीका यह एक गुट कायम हु प्रः, इसलिय इसे रोप्या या 'पड्दल समवाय' कहा गया है।

राजनीतिक थे। उदारमतवादियोंने भी देखा कि मन्त्रिमएडलॉ-का बराबर विरोध करते रहनेसे सिवाय इसके कि निर्वाचन-के अन्याधुन्त्र ख़र्चसे हमारा हाथ तङ्ग हो, श्रोर कुछ न होगा। इसलिए उन्होंने मन्त्रिमएडलसे समसौता करनेका अवसर ्हाथसे जाने देना उचित नहीं समभा। इससे प्रागतिक द्ल-वालोंको वड़ा क्रोध श्राया श्रीर जो लोग सरकारके श्रवतक सबे साथी या कहर पचपाती थे वे भी चिढ़ गये। अवतक नो उदारमतवादी श्रौर प्रागतिक इन दोनोंने मिलकर समा-को श्रपने कावूमें रखा था यद्यपि इनका यह संयुक्त कार्य इनको किसी निर्धारित नीतिका फल नहीं वरिक काकतालीय संयोग था। हृद्य दोनोंके साफ़ नहीं थे—वही पुरानी स्पर्धा श्रव भी मौजूद थो। इसलिए जव प्रागतिकोंने देखा कि उदारमतवादी सरकारके यार वन रहे हैं तो उन्हें वड़ी वेचैनी हुई। इतोने स्वप्नमें कभी यह न सोचा कि उदारमतवादियोंको कुछ दिलानेसे सरकार-पत्तकेलोग उलटे सरकारपर ही उलट पड़ेंगे। श्रौर यही हुश्रा भी, इतोकी इस नीतिपर प्रागतिकों-से भी श्रधिक सरकार पत्तवालोंको क्रोध हुआ। पहले तो इन्होंने लोकपत्तकों सगड़ालू श्रीर क्रान्तिकारी कहकर उसका बारम्बार विरोध किया था श्रौर उन्हें प्रत्यत्त उच्च पदका नहीं तो उचपदस्थ राजकर्मचारियोंकी सङ्गसोहवतका मधुर रस श्रास्त्रादन करनेको मिल चुका था, श्रीर यह कोई छिपो हुई वात न थी कि उदारमतवादियोंके भी वीचमें आ जानेसे उनके उस श्रानन्दमें वाधा पड़ता । इसलिए उन्होंने प्राग-तिकोंसे मिलकर सरकार श्रौर उदारमतवादी दलका विरोध करनेके लिए एक गुट वना लिया।

इस तरह छुठे अधिवेशनमें जो संवत् १६५१ में (१२ मई

१=६४ के दिन) श्रारम्भ हुआ प्रागितक दल श्रीर भूतपूर्व सरकारी पत्न दोनों एक हो गये श्रीर उदारमतवादीदल एवं सरकारसे लड़ने लगे। "सिन्ध संग्रोधनके सम्बन्धमें विदेशियोंसे दढ़ व्यवहार" तथा "उत्तरदाधी मिन्त्रमण्डलकी स्थापना" इन दो शस्त्रोंसे उन्हें सरकारपर वार करना था। यह श्रिधवेशन भी पाँचवें श्रिधवेशनकी ठीक ठीक नकल थी। सरकारकी वैदेशिक नीतिका लगातार विरोध करनेके वाद उन्होंने सम्राट्को श्रिभयोगात्मक श्रावेदनपत्र देना स्थिर किया । श्रतः संवत् १६५१ में (२ जून सन् १=६५ को) समा

तय सरकारकी मनमानी घरजानीपर वड़ा खलवली मची। समस्त राजनीतिक दलः विशेष करके वे जो कि सरकारके विरुद्ध थे, "उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल" की स्थापनाके लिए कमर कसकर श्रान्दोलन करने लगे। परन्तु इतनेहीमें चीनसे युद्धकी घोषणा हो गई जिससे राजनीतिक दलोंके स्वव उद्योग शान्त हो गये। वैदेशिक सङ्घटके श्रापड़नेपण सरकारसे शत्रुता श्रोर विरोध तथा श्रापसके ईप्यद्विप सव युला दिये गये। वस्तुतः १५ मार्गशीर्ष संवत् १६५१ (१ दिसम्बर १८६४) को जो निर्वाचन हुआ उसका काम पूर्वके दो निर्वा-

<sup>\*</sup> इस आवेदन पत्रमें लिखा गया था कि मन्त्रिमण्डलके कार्योका सिंदावलोकन करनेसे पता लगता है कि मन्त्रियोंने स्वदेश तथा विदेशकी कार्यनीतिमें दर्दे भारी भारी प्रमाद किये हैं, श्रीर सत्राट्को बहुत दुः बित किया है, प्रतिनिधि-सभा अपना कर्त्तन्य पालन करनेकी चिन्तासे उनके साथ मिलकर काम करनेके लिए तैयार है, परन्तु जनको यह रच्छा नहीं श्रीर इससे सभाके काममें बढ़ो वाथा पढ़ती है श्रीर सभाको मन्त्रिमण्डलपर विश्वास नहीं होता।

चकौंकी तुलनामें वड़ी ही शान्ति श्रौर गम्भीरताके साथ सम्पन्न हुआ।

पेसा ही सातवाँ श्रधिवेशन भी विना किसी विरोधकेवीत गया। यह श्रधिवेशन सं०१६५१ में हीरोशिमा नगरमें हुआ जहाँ कि युद्धके कारण सम्राट्की छावनी पड़ी थी। युद्ध व्ययके लिए श्रर्थ सम्यन्धी विशेष विलमें १५ करोड़ येनका श्रमान किया गया था। एक सभासदने भी इसका विरोध नहीं किया श्रोर सर्वसम्मतिसे यह विल पास हुआ।

श्राठवें श्रिधिवेशनमें सं० १६५१ से (२२ दिसम्बर १=६४ से) संवत् १६५२ तक (२० मार्च १=६५ तक) राजनीतिक दल सरकारके साथ वैसे ही पेश श्राये जैसे कि सातवें श्रिधिवेशनमें श्राये थे। श्रन्तः करणसे उनकी यह इच्छा थी कि सरकारको इस समय हैरान न करना चाहिए श्रीर श्रापसमें किसी प्रकारका वेमनस्य प्रकट न होने देना चाहिए, व्योंकि ऐसा करने से वे जानते थे कि राष्ट्रका वल त्तीण हो जायगा। इसलिए उन्होंने वजट का विरोध करना उचित नहीं समका श्रीर वजटमें यद्यपि नित्यके शासनकार्थका व्यय भी वहुत श्रिष्ठक वढ़ा दिया गया था तथापि उन्होंने लेशमात्र भी परिवर्त्तन न करके उस विलको स्वीकार कर लिया।

श्रध्यापक मास्टरमेन कहते हैं, "जब देशपर वाहरसे कोई वड़ा भारी सद्घट श्राता है तब देशकी भीतरी उन्नति शीव्रताके साथ नहीं हो सकती।" इस प्रकार जापान-साम्राज्यपर वाहरसे जो भारी सद्घट श्रा पड़ा था उससे प्रातिनिधिक शासनके सुधारका कार्य्य बहुत कुछ कक गया। दो श्रिष्वेशनोंमें श्रिष्ठकारिवर्ग श्रोर राजनीतिक दलोंका परस्पर विवाद बिल-कुल ही बन्द कर दिया गया था।

पर युद्ध जव समाप्त हो गया तव फिर श्राप्सकी लड़ाई श्रुक हुई। सरकारकी युद्धोपरान्त नीति, चीनको लिश्राश्चो तुक्षद्वीप कला वापस दे देना, श्रीर कोरिया राजधानी सियोलका हत्याकाएड, इन वार्तोको लेकर राजनीतिक दलों-ने सरकारपर श्राक्रमण करना श्रारम्भ किया। संवत् १६५२ में (ता० २५ दिसम्बर १=६५ को) नवाँ श्रिधवेशन श्रारम्भ हुश्रा श्रीर श्रिधवेशनके श्रारम्भमें ही सम्राट्के पास श्रिभयोगात्मक श्रावेदनपत्र भेजनेका प्रस्ताव उपस्थित किया गया।

परन्तु इससे कुछ ही पहले इतोके मन्त्रिमण्डलने "श्रिष्ठिकारिवर्गके स्वैरतन्त्र" की नीति छोड़ दी थी श्रोर खुल्लमखुला उदारमतवादी दलसे मेलकर लिया था। उस समय प्रतिनिधिसमामें उदारमतवादियोंकी संख्या १० थी। इनके श्रितिरिक राष्ट्रके भूतपूर्व मन्त्री शिनागाचा तथा उनके राष्ट्रीय दलके ३४ श्रुत्यायी जो पहले भी सरकार-पद्मके थे परन्तु पाँचवें श्रोर छेट श्रिविशनमें सरकारके विरुद्ध हो गये थे, श्रव फिर सरकार-पद्मसे श्रा मिले। इनके श्रितिरिक्त सरकारके २६ कहर साथ देनेवाले श्रोर थे जिनका दल 'ख़ालिस सरकार-पद्म' कहा जाता था। इन तीन दलोंके मिलनेसे प्रतिनिधिसमामें इनका मताधिक्य हो गया श्रोर सरकार-विरोधी लोकपद्मके हजार सर पटकनेपर भी ये सभाको श्रपने कावूमें रख सकते थे। लोकपद्मकी श्रोरसे सम्राट्के पास श्रिमयोगात्मक श्रावेदनपत्र भेजनेका जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया था

<sup>•</sup> इसियों और जापानियोंको अधिकार प्रतिद्वन्द्रिताके कारण = अक्टूपर १=६५ ई० को रानो विनको इत्या हुई । इसी घटनाके फलने सं० १६५३ छे मई मासमें इस-जापानका एक इक्सरारनाना हुआ था।

उसे इन लोगोंने अस्वीकार कर दिया और सरकारके अर्थ-सम्बन्धी विलों को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका खर्च और वढ़ा दिया गया था, अधिक मत देकर पास करा लिया।

इस प्रकार उदारमतवादियोंको मिलाकर इतोके मन्तिन्मण्डलने परिपद्के एक वड़े किन श्रिधवेशनसे श्रपना वेड़ा पार किया। जब नोमुराके त्यागपत्रसे खराष्ट्रके मन्त्रोका पद खाली हो गया तब उदारमतवादियोंने श्रपने नेता इतागाकीको उस पदपर प्रतिष्ठित करानेके लिए सरकारपर दवाव डाला क्योंकि उदारमतवादियोंने सरकारकी मदद की थी। सं० १८५३ में (ता० १४ श्रवेल १८६ई० को) इतागाकीने मन्त्रिन्मण्डलमें प्रवेश किया। परन्तु श्रव भी मन्त्रिमण्डलको विशेष दल बनानेपर श्रिधकारिवर्ग राज़ी नहीं था। उन्होंने इतागाकीको मन्त्रीपद देनेसे पहले उनसे कहा कि वे उदारमतवादी दलसे श्रपना सम्यन्ध त्याग दें, श्रोर तब यह घोषित किया कि इतागाकी मन्त्री बनाये गये श्रीर कहा गया कि यह पद उनहें इसलिए नहीं दिया गया है कि वे उदारमतवादी दलके नेता है यिक एक राजनीतिशके नाते उन्होंने बहुत काम किया है श्रीर उनकी श्रायु भी श्रव श्रिधक हो गयी है।

इतागाकीकी नियुक्ति राष्ट्रीय दलवालोंको वहुत बुरी लगी क्योंकि नवें श्रधिवेशनमें उन्होंने सरकारकी वड़ी सचाई- से सहायता की थी। मन्त्रिमण्डलको भी परराष्ट्रसचिव तथा सर्थमन्त्रीके पद्यर काम करनेवाले पुरुष जल्दी मिलते नहीं थे। श्रवतक काउण्ट मुत्सु परराष्ट्रसचिव थे, परन्तु उन्होंने श्रस्तस्थताके कारण पदत्याग किया था। परराष्ट्र नी तको समक्त कर ठीक ठीक कार्य करनेवाले पुरुष प्रागतिक दलके लेता काउण्ट श्रोकुमा ही दिखाई देते थे, श्रौर श्रथमन्त्री

पदके लिए काउएट मात्सुकाताके श्रतिरिक्त श्रोर कोई नहीं था। परन्तु इतागाकी काउएट श्रोकुमाको परराष्ट्रसचिव यनानेका विरोध कर रहे थे, श्रोर मात्सुकाताको विना उनके मन्त्रिमएड लमें श्राना ही स्वीकार न था। तय लाचार होकर इतोके मन्त्रिमएड लने इस्तीफ़ा दे दिया।

सं० १६५३ में (ता० १= सितम्बर १=६६ को) नया मन्त्रि-मगडल सङ्गठित हुआ श्रोर मात्सुगाता उसके प्रधान मन्त्री हुए। इस मन्त्रिमगडलका नाम हुआ, मात्सुकाता-श्रोकुमा-मन्त्रिमगडल । श्रोकुमाके परराष्ट्रसचिव होनेसे प्रागतिक दल सर्वथा मन्त्रिमगडलके श्रमुक्त हो गया। कई छोटे छोटे दल इस प्रागतिक दलमें मिल गये थे जिससे इसकी संख्या बहुत बढ़ गयी थी श्रोर सं० १६५३ से (ता० २२ दिसम्बर १=६६ से लेकर ता० २४ मार्च १=६७) सं० १६५४ तक जो दसवाँ श्रधि-वेशन हुआ उसमें इसने उदारमतवादियोंका विरोध चलने न दिया।

परन्तु मात्सुकाता श्रौर श्रोकुमाके राजनीतिक सिद्धान्तों-में पक्तवाकाता नहीं थी। कुछ ही वर्ष पहले मात्सुकाताने श्रध्यद्म मन्त्रीके नाते राजकर्मचारियोंको निर्वाचनके काममें टाँग श्रड़ानेकी इजाज़त दी थी श्रौर समस्त राजनीतिक दलों-का उच्छेद करना चाहा था। उन्हें राजनीतिक दलोंसे या दलम्लक मन्त्रि मण्डलके विचारसे कुछ भी सहानुभूति नहीं थी, श्रिवकारिवर्गकी सत्ता ही इन्हें भाती थी श्रौर स्वयं भी स्वेच्छाचारी श्रिधकारी थे। परन्तु श्रोकुमा तो उस प्रागतिक दलके नेता थे जो "उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल" स्थापित करने-को कह रहा था। यह कहा जाता है कि, जब मात्सुकाता-श्रोकुमा-मन्त्रिमण्डल वनने लगा था तब श्रोकुमाने यह सोच- कर मन्त्रिपद स्वीकार किया था कि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय परिपद्के मतसे कार्य्य करेगा, शासन तथा अर्थव्यवस्था सुधारी जायगी और सर्वसाधारणके अधिकारोंका अधिक आदर होगा तथा उनकी अभिलापाओंपर विशेष ध्यान दिया जायगा।पर और जितने मन्त्री थे सब मात्सुकाताके ही साँचेमें ढले हुए थे। इसलिए ओकुमाने देखा कि यहाँ अपने सिद्धान्तोंकी कदर नहीं हो सकती इसलिए संवत् १६५४ में (ता०६ नवम्बर १८६७ को) उन्होंने इस्तीका दे दिया।इसके साथ ही प्रागतिक दलकी अनुकुलताका भी अन्त हो गया।

श्रोकुमाके पद त्याग करनेपर मात्सुकाता मन्त्रिमण्डलने धनका लोभ देकर उदारमतवादियोंको श्रपनी श्रोर मिलाना चाहा, श्रोर बहुतसे इस लोभमें श्रा भी गये। परन्तु फिर (१५ दिसम्बरको) उदारमतवादियोंकी जो साधारण सभा हुई उसमें यही निश्चय किया गया कि मात्सुकता-मन्त्रिमण्डलका पन्न न लिया जायगा।

श्रव प्रागितक श्रीर उदार, दोनों दल मिन्त्रमण्डलके विरुद्ध हो गये। इतने वड़े विरोधका सामना करके प्रतिनिधि-सभा पर विजय पाना श्रसम्भव था। परिपद्का ११वाँ श्रिधिवेशन सं० १६५४ में (ता० २१ दिसम्बर १=६७ को) श्रारम्भ हुश्रा। श्रीर चौथेही दिन मिन्त्रमण्डलपर श्रविश्वासका प्रस्ताव उपस्थित किया गया, दो तृतीयांश सभासदोंने उसका समर्थन किया श्रीर वह पास हो गया। व्यवस्थापनासम्बन्धी श्रीर कोई काम न होने पाया श्रीर सभा भङ्ग कर दी गयी।

उसी दिन मात्सुकाताने श्रौर उनके सभी श्रधीनस्थ मन्त्रियोंने भी इस्तोफा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया केवल परराष्ट्रसचिव निशीने। इन इस्तीफ़ॉका दिया जाना भी एक

यडी विचित्र वात मालूम होती है। ब्रानिर, फिल फारणसे मात्सकाता-मन्त्रिमण्डलने इस्तीफा दिया? यदि दूसरा साधा-रण निर्वाचन होनेसे पहले ही मन्त्रिमग्डलको पदस्याग करना मञ्जूर था तो प्रतिनिधि-सभाको उसने नाएक पर्यो भक्त फर दिया ? मन्त्रिमण्डल ही अपना फाम छोड़ देता, प्रतिनिधि-सभाको भक्त फरनेसे प्या मतलय था ? यदि प्रतिनिधि-सभा फायम रहती तो देशका बहुतला धन और परिश्रम भी यच जाता। तय प्या फारण है कि मात्सुकाता-मन्धिमएडलने इस सीधे मार्गका श्रनुसरण नहीं किया ? प्या इससे पदत्याग ः करनेवाले मन्त्रियोंका या श्रीर किसीका कोई विशेष लाम था ? वास्तवमें मान्तुकाता मन्त्रिमग्डलका दिमाग ठिकाने नहीं था, नहीं तो वह ऐसे अवसरपर ऐसा प्रमाद फभी न करता, या उसका प्रधान हेतु यह रहा होगा कि राजनीतिक दल हुट न जायँ और सब काम सरकारकी मुट्टीमें ब्रा जाय। यह पिछला तर्फ कुछ लोगोंको ठीफ प्रतीत न होगा, पर्योकि सङ्गठनात्मक शासनप्रणालीका यह नियम ही देख

पड़ना है कि जब एक मन्त्रिमएडल पद्भ्रष्ट होता है तो शासन-सत्ता उसके विरोधी इलके ही हाथमें चली जाती है। पर जापानके मन्त्रिमएडलकी यह एक विशेषता है कि यह नियम जापानकी राज्यब्यबस्था पर नहीं घटता। मन्त्रिमएडलके पद-भ्रष्ट होनेका जापानमें केवल इतना ही अर्थ है कि पहले अधिकारी गये, अब दुसरे आएँगे—वे भी राजनीतिफ दलौ-

का विरोध करेंगे।

१७ पीप सं० १६५५ (ता० १२ जनवरी १=६=) को अब फिर इतोने नवीन मन्त्रिमगढल सङ्गठित किया। १ चेप (१५ आर्च) को पञ्चम साधारण निर्याचन हुआ। यथा रोति कर्र

नवीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये; श्रीर वर्त-मान दलोंके कई भाग हो गये। जिन राजनीतिक दलोंके हाथमें कुछ भी वास्तविक श्रधिकार नहीं होता श्रीर जो श्रपने अनु-यायियोंको ऐसी कोई श्राशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि उन्हें श्रमुक श्रमुक श्रधिकार प्राप्त करा दिये जायँगे (श्रीर ऐसी श्राशा दिलाना भी कैसे सम्भव है जब कि उसकी पूर्तिका कोई साधन नहीं ?) श्रोर जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे श्रिधिकारिवर्गसे दवना पड़ता है, वे राजनीतिक दल वढ़ भी नहीं सकते और अधिक कालतक जीवित भी नहीं रह सकते। इस साधारण निर्वाचनके समय वह मन्त्रिमण्डल मौजृद नहीं । था जिसने कि सभा भङ्ग की थी और यह नया निर्वाचन कराया था। इसलिए राजनीतिक दलौंको कोई चाँदमारीकी जगह न दिखाई देती थी श्रीर कोई प्रश्न भी उनके सामने ऐसा नहीं था जिसके लिए वे लड़नेका दम भरते। एक तत्कालीन पत्रने लिखा है कि, "परस्पर-विरोधी दलॉमें निर्वा-चनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा या विरोधका कोई स्पष्ट कारण तो था नहीं, इसलिए यह विरोध क्या था, हवासे लड़ना था।"

निर्वाचनके पहले श्रोर वाद भी उदारमतवादी दलने इतोके मन्त्रिमएडलसे मेल करनेका वहुत कुछ उद्योग किया परन्तु उससे यह वादा न करते बना कि सभामें सरकारपत्त-का मताश्रिक्य होगा, श्रोर वह मन्त्रिमएडलसे वदलेमें जो कुछ

<sup>\*</sup> देकिए, सङ्गठनात्मक राासनके आरम्भ-कालमें सरकार-पत्तको तुरा समभाने वाला उदारमतवादी दल ही श्रव सरकारमें मेल रखनेका प्रयल कर रहा है। श्रीर सबसे पहले "रवैरतन्त्र मन्त्रिमगडल" की धोषगा करनेवाली सरकारने दी राजनीतिक दलको मिलानेके लिए श्रपना हाथ शागे बढ़ाया था।

चाहता वह भी वहुत श्रिधिक था। इसलिए उसका यह उद्योग सफल न हुआ।

श्रतपव परिपद्के वारहवें श्रधिवेशनमें इतोके पत्तमें कुछु योड़ेसे नैशनिलस्टोंको छोड़कर श्रीर कोई न था, श्रीर इसका यह परिणाम हुश्रा कि उस श्रधिवेशनका ज़र्मानका कर वढ़ाने-वाला जो सबसे मुख्य विल था उसे सभाने २७ के विरुद्ध-२४७ मतोंसे नामंजूर कर दिया। सभा भी भक्ष हो गयी।

जब उदारमतवादी दलका सरकारसे मिलनेका उद्योग विफल हुआ तब उसने प्रागितक दलसे मेल कर लिया और ज़मीनका कर बढ़ानेवाले विलने तो उनके विरोधकी आगमें धीका काम दिया क्योंकि इस विलसे बड़ा ही असन्तोप फैल रहा था। इसके साथ ही वार वार सभा भक्त करनेकी सर-कारकी नीतिसे प्रागितक व उदार दोनों ही असन्तुप्र हो रहे थे। यद्यपि इन दो दलोंसे पुराना वैरभाव अब भी लुप्त नहीं हुआ था तथापि समान स्वार्थके होनेसे ये दोनों दल एक हो गये और इन्होंने अपना संयुक्त नाम "सङ्गठनावादी दल" रखा । इस दलको प्रवल देखकर इतोका मन्त्रिमगडल

<sup>+</sup> सङ्गठनवादी दलका प्रोग्राम यो था-

१. सम्राट्की मक्ति और सङ्गठनतत्त्वको रचा ।

२. दलमूलक राामकमण्डल निम्मीण करना और मन्त्रिमण्डलकी कार्यवाही। नियमित करना।

३. स्थानीय स्वराज्यकी प्रगति श्रीर प्रधान शासकमण्डलके हस्तक्षेपकी मीना निर्धारित करना।

४. राष्ट्रीय श्रधिकार और प्रतिष्ठाकी रचा एवं न्यवसाय-वाणिज्यका विस्तार ।

५. श्रायत्र्ययका समतोलन श्रीर राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्थाका हृद्रीकरण ।

६. विदेशोंसे थनागमका साधन निर्माण करना श्रीर राष्ट्रके साधनोंकी व्यवस्था ।

७. राष्ट्रीय राक्तिके अनुरूप जल्सेना और स्थलसेना रखनेका प्रवन्ध ।

## ३१६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

भयभीत हुआ। इतो, यामागाता, सायगो, श्रोयामा, हुरोदा व इनोयी, इन श्रश्रगण्य पुरुषाने एक स्थानमें वैठकर विचार किया कि श्रव इन राजनीतिक दलांसे क्योंकर पेश श्राना चाहिए। इस कानफरेन्समें इतोसे श्रोर यामागातासे खूव चादाविवाद हुआ। इतोका कहना था कि प्रधान राजनीतिक दलको श्रपनी श्रोर मिला लेना चाहिए या कोई ऐसा दल पाँधना चाहिए जो श्रधिकारिवर्गके सिद्धान्तोंपर श्रटल रहे श्रीर राज्यव्यवस्थामें सरकारकी सहायता करे। यामागाताने यह कहा कि किसी राजनीतिक दलके भरोसे सरकारका रहना सङ्गठनके उद्देश्यकी हत्या करना है इसलिए सरकार राजनीतिक दलांसे सतन्त्र श्रीर उन सबके सिरपर ही रहनी चाहिए। इसपर इतोके मन्त्रिमण्डलने पदत्याग किया।

श्रव इतोके स्थानपर काम करनेके लिए कोई श्रिधिकारी मिलना किटन हो गया, इसलिए इतोहीकी सम्मितसे सम्राट्ने नवसङ्गठित सङ्गठन दलके नेता श्रोक्जमा श्रीर इतागाकीको ही बुला भेजा श्रीर उन्हें मिन्त्रमण्डल बनानेकी श्राक्षा दी। संवत् १८५५ में इतोके पदत्यागके दो ही दिन बाद श्रीर सङ्गठनवादी दलके जन्मके १५ दिन बाद श्रीर सभाके भङ्ग होनेके १७ दिन पीछे यह घटना हुई। इसके होनेकी किसीको श्राशा क्या, कल्पनातक नहीं थी; श्रोकुमा श्रीर इतागाकी सम्राट्की श्राक्षा सुनकर सन्नाटेमें श्रा गये श्रीर पहले तो उन्हें यह कार्यभार स्थीकार करनेका साहस ही नहीं होता था; पर इतोके समक्षानेसे उन्होंने स्थीकार कर लिया।

चात्रा श्रीर व्यापारके पर्याप्त साधन निर्माण करना ।

६. शिचापद्वतिका सुधार श्रीर कला तथा विशानका प्रचार ।

१६ श्रापाढ़ संवत् १६५५ (ता० ३० जून १=६=) को नवीन मन्त्रिमएडल सङ्गठित हुआ जिसके प्रधान मन्त्री व परराष्ट्र मन्त्री श्रोकुमा हुए,श्रीर खराष्ट्र मन्त्री इतागाकी। श्रन्य मन्त्री भी, क्षेत्रल युद्धमन्त्री और नौलेनामन्त्रीको छोड़कर, सङ्गठन-् वादी दलके श्रनुयायियों में से ही चुने गये। श्रर्थात् पुराने प्रागतिक दलके हिस्सेमें ४ श्रीर पुराने उदारमतवादी दलके हिस्सेमें ३ मन्त्रिपद छाये। यह एक प्रकारसे दलमूलक मन्त्रिमएडल ही था, प्योंकि प्रधान राजनीतिक दलपर ही इसका सारा दारोमदार था। परन्तु इंग्लिस्तानमें जैसे दल-भ् मृलक मन्त्रिमएडल होते हैं वैसा यह नहीं था । यद्यपि जापानी लेखकाँने प्रायः इसको भी दलमूलक मन्त्रिमएडल ही कहा है। सरदार या प्रतिनिधि-सभामें एक नौसेनाके मन्त्री मार्किस सायगोको होडकर कोई मन्त्री, मन्त्रीकी हैसियतसे नहीं रहने पाया था, क्योंकि इस मन्त्रिमएडलके बननेके समय कोई प्रतिनिधि-सभा ही नहीं थी: वह भक्त हो चुकी थी और श्रवतक निर्वाचन भी नहीं हुशा था। नवीन सङ्गठित सङ्गठन-वादी दलके जनवलके श्रनुमानसे ही काम लेकर नवीन मन्त्रि-मगडल बना था।

तथापि यह पहला ही श्रवसर था जब कि राजनीतिक

- दलाँके सभासदोंको लेकर मिन्त्रमण्डल सङ्गठित हुश्रा हो।
संवत् १६४=में उदारमतबादी दलके नेता इतागाकीसे मिलनेके कारण ही श्रोकुमाको प्रिवी कौन्सिलसे हटना पड़ा था,
उसी प्रकार सं० १६५३ में मिन्त्रमण्डल श्रोर उदारमतबादी
दलका मेल होनेके कारण जब इतागाकीने मन्त्री होना स्वीकार
किया था तो उन्हें भी उदारमतबादी दलसे कमसे कम
दिखानेमरको सम्बन्ध त्याग देना पड़ा था, सं० १६५४ में

श्रोकुमा परराष्ट्र मन्त्री थे, परन्तु दिखानेभरको वे भी प्राग-तिक दलसे अलग थे।

श्रवतक श्रधिकारि-तन्त्रवादी राजनीतिझ "कैयाल" श्रधवा "स्वैरतन्त्र मन्त्रिमएडल" का सिद्धान्त ही माने हुए थे श्रीर समस्त राजनीतिक दलोंको विप्तवकारी कहा करते थे; परन्तु श्रव एक राजनीतिल दलके सभासदोंद्वारा ही मन्त्रिमएडल-को सङ्गठित हुए देखकर पड़े हैरान हो रहे थे। श्रधिकारि-तन्त्र के विरोधियोंके श्रानन्दकी तो सीमा न रही प्योंकि उनका यह उत्थान श्राशातीत था।

परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिक दलाँ-का यह श्राकस्मिक उत्थान स्वाभाविक क्रमसे नहीं हुश्रा था, क्तेवल काकतालीय संयोग था। सङ्गठनवादी दलका वनना उदारमतवादी श्रीर प्रागतिक दलके एक प्रासङ्गिक भावका फल था, उसमें स्थायित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलों की स्थायी एकताका होना किसी अवस्थामें सम्भव नहीं था। दो वार लगातार सभाके भक्त होनेसे दोनों दलोंमें समान उत्तेजनाका सञ्चार हो जानेके कारए ही यह चािएक एकता स्थापित हुई थी। मात्सुकाता और इतो, दोनोंकी यह इच्छा थी कि कर वढ़ानेवाला विल प्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय जिसमें सरकार श्रपनी युद्धोपरान्त (पोस्टवेलम) नीतिसे काम कर सके, परन्तु इन दो दलौंने ऐसा विरोध किया कि सभाको ही भक्त करना पड़ा। मन्त्रिमएडलको यह आशा थी कि सभा भङ्ग करनेसे विरोध कुछ कम हो जायगा—परन्त कम होना तो दूर रहा वह श्रीर भी वढ़ गया। श्रीर सौभाग्य-से हो या दुर्भाग्यसे, इसी घटनाफे कारणसे एक प्रकारका दलमूलक मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया।

इस नये मन्त्रिमग्डलके भाग्यमें एवा बदा था सो भी देख लें।

जब सङ्गठनात्मक-शासन पहले पहल स्थापित हुआ तो अधिकारितन्त्रके विरोधी यह समस्ते थे कि हम लोग अधिकारीतन्त्रको तोड़कर शासनकार्य्यमें भाग ले सकेंगे। पर यह केवल उनका स्वप्न था। प्रतिनिधि-सभामें ये अब भी लड़ते जा रहे थे, परन्तु कोई प्रत्यच फल नहीं हुआ। सरकार अब भी वास्त्रमें वैसी ही "सर्वशिक्तमान्" थी जैसा कि वह पहले थी, निर्वाचनके काममें अधिकारियों के हस्तकेपके सामने उनकी एक न चलती थी, प्रतिनिधि-सभामें भी "स्वैरतन्त्र मन्त्रिमगडल" के सिद्धान्तके नियन्त्रणमें उन्हें रहना पड़ता था, और परिपट् वारंवार स्थिगत या भङ्ग की जाती थी। परन्तु एकाएक हस्य (सीन) वदल गया और वे भी उस "सर्वशिक्तमान् सरकार"के अङ्ग वन वैठे और सब शासनस्या उनके अधिकारमें आ गयी।

सयसे पहले उन्होंने सभावतः ही श्रपनी श्रावश्यकताश्रोंके श्रमुक्त शासनसुश्रारके काममें हाथ लगाया। श्रदः राजकर्मचारियोंकी नामावलीसे उन्होंने ४५२२ नाम काट डाले
श्रीर इस तरह ७४२००० येन (लगमग १२३६१=७००) की वसत
की, इसके उपरान्त उन्होंने शासनसम्बन्धी वड़े वड़े पर्नोपर
श्रपने दलके सभासदांको भरना श्रारम्भ किया। परन्तु इस
"लूट" का वँटवारा वड़ा ही कठिन काम था, प्योंकि काम
थोड़े थे श्रीर उम्मेदवार बहुत। उम्मेदवारोंमें प्रतिद्वन्दिता भी
खड़ी तीव्र थी। इससे उदारमतवादी श्रीर प्रागतिक दलोंकी
पुरानी ईप्यां फिर उभड़ उठी।

यह पहले ही कह चुके हैं कि इन दलोंमें जो मेल हुआ था

यह जिएक उत्तेजनाका फल था। जिस वातके कारण उत्ते-जना थी उसके नष्ट होते ही अर्थात् अधिकारिवर्गका पतनः होते ही मेलका भाव जाता रहा। उदारमतवादी श्रीर प्राग-तिक दोनों अपने अपने अधिकारोंकी चिन्ता करने लग गये, उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोंकी एकतासे उन्हें यह महत्वपूर्ण पद पाप्त हुआ है। "लुट" के वँटवारेमें प्रत्येक दल श्रपने श्रपने सभासदोंको सरकारी काम दिलाने श्रीर श्रपनी शक्ति वढानेका प्रयत्न करने लगा।

शिवाविभागके मन्त्री श्रोजाकी ने इस्तीफा दे दिया उस समय यह हीन प्रतिद्वन्दिता हद दर्जेको पहुँच चुकी थी । सम्राट्-शिवा-समिति नामकी संस्थामें श्रोजाकीने एक व्या-ख्यान देते हुए कहा था, "थोड़ी देरके लिए यह सोचिये कि जापानमें प्रजातन्त्र स्थापित हो गया, तो क्या होगा कि मित्सई या मित्रुविशी (जापानके कुवेर) श्रध्यच वननेके लिए श्रागे वढ़ श्रावंगे।" इस समय जापानमें धनकी महिमा वहुत वढ रही थी उसीकी चेतावनी ही इस ज्याख्यानमें दी गई है। जापानमें प्रजातन्त्रकी कल्पना एक मन्त्रीके मुँहसे च्या प्रकट हुई, अधिकारितन्त्रवालोंको नवीन मन्त्रिमग्डलपर वार करनेके लिए एक शख्य मिल गया । उन्होंने श्रोजाकीके व्याख्यानको थिकारा श्रोर सर्वसाधारएमं उत्तेजना फैला दी।

श्रोजाको पुराने प्रागतिक दलके सभासद थे।

सरकारी क मोंके बँटवारेके सम्बन्धमें प्रागतिक श्रीर उदारमतवादियोंमें जो परस्परं कलह मच रहा था उसके एक कारण होशातोरू भी थे। ये उदार दलके एक प्रमुख नेता थे और स्वयं मन्त्रिमण्डलमें आना चाहते थे। नवीन मन्त्रिमण्डल जद बना उस समय ये संयुक्त राज्य श्रमरीकामें थे। जापानकी श्रोरसे राजदृत होकर गये थे। अगस्य मासमें जापान लीट धाये।

इसी मन्त्रिमएडलमें भीतर ही भीतर श्रोजाकीको निकालने श्रोर उनके स्थानमें कोई उदारमतवादी पुरुष रखनेकी चेष्टा उदारमतवाले विशेषकर इतागाकी कर रहे थे। ६ कार्त्तिक संवत् १६५५ (२३ अक्टूबर १=६=) को श्रोजाकीने इस्तीफा दे दिया। श्रोर उदारमतवादी अब इस बातपर ज़ोर देने लगे कि अब जो शिक्ताविभागका मन्त्री हो वह हमारे दलॉमेंसे लिया जाय। परन्तु श्रध्यन्न मन्त्री श्रोकुमाने इन बातोंको सुनी अनसुनी करके प्रागतिक दलके ही एक सभासद इनुकाईको शिक्ताविभागका मन्त्री बनाया। तुरन्त ही मन्त्रिमएडलका भी इसी कारणसे अन्त हुआ।

१२ कार्त्तिक (२६ अक्टूबर) को इतागाकी, हायाशी श्रौर मत्सुदा, इन तीन (उदारमतवादी दलके) मन्त्रियोंने पद त्याग किया। इससे श्रौर मन्त्रियोंका रहना भी श्रसम्भव हो गया। उसी महीनेकी १४वीं तिथिको श्रोकुमा तथा प्रागतिक दलके तीन श्रौर मन्त्रियोंने भी पद त्याग किया। युद्धमन्त्री श्रौर नौसेना मन्त्री भी साथ हो लिये।

जिस मिन्त्रमण्डलका श्रस्तित्व प्रागितक श्रौर उदारमत-वादी दलोंकी सङ्घशिक पर निर्भर था वह सङ्घशिक ही न रही तब वह मिन्त्रमण्डल भी कैसे रहता? केवल चार महीने तक यह मिन्त्रमण्डल रहा। शासनमें किञ्चित् सुधार करने तथा कुछ श्रारामकी नौकरियोंको हटानेके श्रितिरिक्त इसने इतिहासमें कुछ भी उल्लेख योग्य वात नहीं की। छठे साधा-रण निर्वाचनमें (२५ श्रावण श्रर्थात् १० श्रगस्त) सङ्गठनवादी दलके (उदार श्रौर प्रागितक मिलाकर) २०० मेंसे २६० सभासद निर्वाचित हुए। परन्तु परिषद्का नवीन श्रिधवेशन न श्रारम्भ होनेके पूर्व ही मन्त्रमण्डलका श्रवसान हो चुका था।

## ३२२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

इस द्लम्लक सदश मिन्त्रमण्डलके हतमनोर्थ होनेके कारण श्रिष्ठकारितन्त्रवादी फिर सिरपर चढ़े। वे अपनी वातका समर्थन करने लगे कि श्रमुसवी श्रिष्ठकारियोंके विना शासनकार्य हो ही नहीं संकता—पार्लमेंटमें वहस करनेवाले लोग राज्यव्यवस्थाच्या जानें? परन्तु इस मिन्त्र मण्डलने प्राति-निधिक राज्यप्रणालीके कार्यमें श्रपना श्रमुसव चाहे कुछ सिम-लित न किया हो परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इस मिन्त्र-मण्डलका सङ्गठन होना भी जापानके सङ्गठनात्मक शासनके विकासकममें एक प्रधान साधन हुआ है। इसका बास्तविक महत्त्व यह है कि इससे पहले राजनीतिक द्लसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति मिन्त्रमण्डलका समाखद नहीं हो सकता था परन्तु इसने वह दुराग्रह दूर कर दिया।

२२ कार्तिक (= नवम्बर) को नवीन मन्त्रिमए छल वना जिसके प्रधान मन्त्री यामागाता हुए। इसमें किसी दलका कोई आदमी नहीं था, पुराने अधिकारियोंमेंसे ही सब मन्त्री सुने गये थे। मन्त्रिमएडल वन सुकतेके साथ ही यामागाताने उदार दलको मिलाना चाहा अधौर इस मेलके वदलेने उन्होंने "स्वैरतन्त्र मन्त्रिमएडलके सिद्धान्तका सार्वजनीन प्रतिवाद करने तथा नवीन सङ्गठनवादियोंके कुछ प्रस्तावोंको कार्या-निवत करानेकी प्रतिक्षा की। इस मेलके करानेमें इतोने बहुत सुछ परिश्रम किये थे। तथापि यामागाता जैसे पुरास्त्रिय (लकीरके फ़कीर) राजनीतिक्षसे इतना काम निका सना कुछ कम नहीं था।

<sup>•</sup> श्रोकुमा-इतागाकी मन्त्रिमण्डलका जब अन्त हो चुका तब सङ्घ ठनवादी दल भी टूट गया, उदार दलने ही वह नाम धारण कर लिया, और प्रागतिक दलने अपना नाम रखा, केवसी होन्तो (Proto Constitutional Party)।

# मन्त्रिमयडल और राजनीतिक द्वा ३२३

'यामागाताका अपने सिद्धान्तका त्यान करना भी कोई घड़ी भारी उत्तमन नहीं है। चाहे कैसा ही मन्त्रिमएइल होता उसे अपनी युद्धोपरान्त नवीन (Post-bellum) नीतिके अनुसार काम कर सकनेके लिए जमीन और आयकारीकी आय चढ़ाना वहुत ही आवश्यक था। पूर्व वर्षके दिसम्बर मालमें चहुमत न मिलनेके कारण मात्सुकाता मन्त्रिमएडल भूमिकर चढ़ानेवाले विलको पास न करा सका, और छः महीने बाद इतोके मन्त्रिमग्डलके पतनका भी यही कारण एशा। श्रोक्रमा-इतागाकी मन्त्रिमएडलको मताँकी कमी नहीं थी परन्त यह कार्य करनेसे पहले ही शासनदराड नीचे रख देना पड़ा। यह तो स्पष्ट ही था कि बिना श्राय बढ़ानेका कोई खायी उपाय किये यामागाता मन्त्रिमण्डल भी अधिक काल रह न सकता। आय-कर यढ़ानेके लिए भूमिकर भी यढ़ाना आवश्यक समका जाता था। इसलिए यामागाताने उदारमतवादियोंको मिलाने-का उद्योग किया और बदलेमें उनका कार्य करा देनेका भी यचन दिया।

इस मेलसे श्रोर नेशनिलस्टॉकी हार्दिक सहातुभूतिसे तथा सरकारी-लोभकी मददसे यामागाता परिपद्के तेरहर्षे श्रिष्ठिदेशनकी नोकाको खेले गये। प्रागतिकॉने यहुत श्रकाएड-ताएडच किया पर तो भी सरकारने भूमिकर-वृद्धि, श्रायकर संशोधन तथा पोस्टेजसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास करा ही लिये। वास्तवमें यामागाता मन्त्रिमएडलने यह बड़ा भारी काम किया।

पर दूसरे अधिवेशनके पहले यामागाता मन्त्रिमएडल और उदारमतवादी दलके वीच फिर भगड़ा पड़ गया। मिन्निमएडलको तेरहर्षे अधिवेशनमें जो सफलता लाभ पुर्ह उसके पुरस्कारके तौरपर, उदारमतवादी दलका कहना था कि, उदारमतवादियोंको वड़े वड़े सरकारी काम मिलने चाहिएँ। यामागाता सभावहींसे इन दलवालोंसे घृणा करते थे। प्रसङ्ग देख कर उन्होंने उनसे मेल कर लिया था यह वात दूसरी है। मन्त्रिमण्डलने देखा कि अव यह 'सरकारी काम पानेका रोग' वढ़ता जा रहा है। इसलिए उसने अब यह नियम बना दिया कि अवतक जो उच्चपद यों ही दिये जाते थे अब उनके लिए परीचा पास करनी होगी तब नियुक्ति की जा सकेगी। यह नियम होनहार राजनीतिज्ञोंके लिए ही बना था इसमें किसीको सन्देह नहीं था। इससे उदारमतवादी षहुत उत्तेजित हुए परन्तु फिर मेल हो गया।

चौदहर्ने अधिवेशनमें भी यामागाता मन्त्रिमण्डलका, उदारमतवादियों और साम्राज्यवादियोंने साथ दिया था। इसमें कोई विशेष वादग्रस्त प्रस्ताव भी नहीं हुए। प्रागतिकोंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि पिछले (तेरहर्वे) अधिवेशनमें मन्त्रिमण्डलने वेईमानीका कार्य किया है इसलिए उसपर सम्राट्के पास अभियोगात्मक आवेदनपत्र भेजना चाहिए, परन्तु १२१ के विरुद्ध १६४ मतोंसे यह प्रस्ताव अखीकृत हुआ। तय वेईमानी रोकनेके लिए एक विल पेश हुआ पर उसकी भी वही गति हुई।

श्रधिवेशनके समाप्त होनेपर कुछ ही कालमें उदारमतवादी दलने यामागाता मन्त्रिमण्डलसे सव नाता एकवारणी ही तोड़ डाला। पिछले श्रधिवेशनमें उन्होंने श्राँखें मूँद कर सर-कारका साथ दिया था श्रोर योग्य बदलेकी श्राशा की थी, पर उनकी श्राशाके विपरीत, यामागाता श्रायव्ययसम्बन्धी बिल पास करा कर उदारमतवादी दलसे विरुद्ध हो गये श्रोर

## मन्त्रिमगडल और राजनीतिक द्व ३२५

फिर अपने स्वभावपर आ गये। इसलिए।उदारमतवादी दलने सं० १८५७ में यामागाता मन्त्रिमग्डलसे नाता तोड़ दिया।

इसी श्रवसरपर मारिकस इतो राजनीतिक दलोंके पुनः सङ्गठनकी श्रावश्यकतापर व्याख्यान देते फिरते थे श्रोर सर्व-साधारणमें उनकी वाहवाही हो रही थी । तव उदारमत-वालोंने इतोकी श्रोर छि फेरी श्रोर उन्हें श्रपना नेता वनाने-को कहा। इतोने नेता होना स्वीकार कर लिया। २= भाद्रपद सं० १६५७ (ता० १३ सितम्बर १६००) को इतोके नेतृत्वमें

लीट्स नगरके निर्वाचकोंको मेकॉलेने लिखा या,—"जैसे वैध, वेधकको साधारण मनुष्यसे अधिक समन्तता हैं, जैसे जूता बनानेवाला जूता बनाना साधारण मनुष्यसे अधिक जानता हैं, जैसे जिस मनुष्यका जीवन शासनकार्य करते ही वोता है वह शामन करनेका काम साधारण मनुष्यसे अधिक जानता हैं "" जय कोई साधारण मनुष्य किसी प्रसिद्ध और परास्त्री वेधको गुलाता हैं तो वह उससे यह रात नहीं करा सकता कि अमुक गोली या अमुक काढ़ा हो दिया जायगा। जूता वनवाते हुए जूता बनानेवालेके सिरपर वैठ उसके हाथकी एक एक गतिकी परख नहीं को जा सकती। उसी प्रकारसे वह अपने प्रतिनिधिसे भी कोई खास वादे नहीं करा सकता और न नित्य और प्रति चड़ी उससे अपनी भावाका पालन करा सकता है।"

क नाकात्सुके व्याख्यानमें रतीने कहा था; — "एटमएडवर्काने छपने निर्वाचकों-को एक पत्रमें लिखा है कि, निर्वाचकोंको अपने प्रतिनिधिसे वैते हो पेरा आना चाहिए जैसे कि ज्ते बनानेवालेंसे। याहकांके पेर मुमा/फक ज्ते बनाना मोचीका हो काम है। अगर याहक उसके काममें दखल देकर यो बनाओ और त्यों बनाओ कहने लक जायँगे तो वह याहकोंके ठीक फिट जूते न बना सकेगा। प्रतिनिधिकी भी यही बात है, अगर उसके निर्वाचक उसके काममें दखल देंगे तो वह अपना काम अच्छो तरह न कर सकेगा। यसिलए निर्वाचक जिसे अपना प्रतिनिधि मानें उसपर हो सब जिन्मेदारी छोड़ उसे अपनी शच्छा और कार्यका स्वतन्त्रताके साथ पूरा उपयोग करने दें।" टिज-रायलीने भी कहा है कि, 'राजनीतिक दलके नेताके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने दलके सिद्धान्तींका पन्न करनेमें सचा हो, और इसके साथ हो, उस दलके अनु-यायियोंको भी चाहिए कि वे हर हालतमें उसकी आजाका पालन करें।"

नया दल बनानेके लिए उदारमतवादी दल भङ्ग हुआ और ३० को यह नवीन दल स्थापित हुआ। इस दलका नाम रिक्कन सेयुकाई (सङ्गठनात्मक राजनीतिवादी बान्धव समाज) हुआ। इतोके कई साथी इस दलमें सम्मिलित हुए।

"स्वेच्छाचारी मन्त्रिमण्डल" स्त्रकी रचना दस वर्ष पहले इतोने ही की थी श्रीर वहीं इतो श्रव एक राजनीतिक दलके नेता भी वन गये। पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि सेयुकाई (पुराने उदारमतवादी) दलने उन्हें श्रपना नेता इस-िलए नहीं माना था कि उनके श्रीर उनके भावी नेताके विचार मिलते जुलते थे। श्रसल बात यह थी कि यामागाता मन्त्रि-सण्डलके दिन पूरे हो चले थे श्रीर वे जानते थे कि यामागाताके बाद, हो न हो, इतो ही प्रधान मन्त्री बनाये जायँगे। सेयुकाई दल ऐसे वड़े श्रधिकारियोंसे सम्बन्ध बनाये रखना चाहता था श्रीर इसीलिए उसने इतोको श्रपना नेता माना। इतोने भी नेतृत्व इस शर्तपर स्वीकार किया था कि सब लोग बिला उन्न उनका कहना मानेंगे।

सेयुकाई दलके वननेसे १० श्राध्विन संवत् १८५७ (ता॰ २६ सितम्बर १८००) को यामागाता श्रपने पदसे श्रलग हुए।

इतोने नया मन्त्रिमण्डल सङ्गठित तो किया पर उसमें उन्हें समय बहुत लगा और कठिनाई भी केलनी पड़ी, क्योंकि इतोके राजनीतिक दलका नेतृत्व ग्रहण कर लेनेसे बहुतेरे राजकर्मचारी और सरदार-सभाके सभासद उनके विपद्ममें हो गये थे और उनका विपद्ममें होना कुछ ऐसी वैसी वात नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि मन्त्रिपद ग्रहण करनेसे पहले इतोने यामागातासे यह वचन ले लिया था कि इतोका मन्त्रिमण्डल जब बन जायगा तब यामागाताकी औरसे उसका विरोध न होगा। एक श्रोर तो यह हुआ, श्रीर दूसरी श्रीर सेयुकाई (उदारमतवादी) दलकी श्रधिकार-लिप्सा वढ़ती जा रही थी श्रीर आपसमें मतभेद भी वड़ा तीव हो रहा था जिससे मन्त्रिमएडल सङ्गठित करनेमें इतोको वड़ी कठिनाई हुई।

मन्त्रिमण्डलमें तीनको छोड़ वाकी सब सभासद सेयुकाई दलके थे। उस समय प्रतिनिधि-सभाके ३०० सभासदों में स्पेक्ष से युकाई दलके ही थे। इनके श्रतिरिक्त मन्त्रिमण्डलके पत्तके श्रीर भी कई लोग थे। इसलिए परिपद्के सबहवें श्रिधवेशनको (जो १० चैत्र संवत् १६५= या ता० २४ मार्च १६०१ को श्रारम्भ हुश्रा था) विशेष कठिनाई के विना इतो निवाह ले गये।

परन्तु इतोके मन्त्रिमण्डलको सरदार सभासे वहुत भगड़ना पड़ा। सरदार-सभाने सरकारको तक्ष करनेके लिए वक्रटमें बहुत काटहाँट की। इतोने सम्राट्का स्चनापत्र निकालकर इस मुलीवतसे फुरसत तो पा ली पर इससे मन्त्रि-मण्डलका वल बहुत कुछ घट गया। सब भगड़ेकी असल जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दलसे सम्बन्ध कर लिया था सो सरदार-सभाके पुराणित्रय सभासदों और शासकवर्गके हिमायितयोंको बहुत खटक रहा था, और होशी-तोस्को मन्त्रिपट मिलनेसे वे और भी चिढ़ गये थे। होशी-तोस्को उनका व्यक्तिगत होप तो था ही पर इसके साथ ही फुछु राजनीतिक कारण भी थे। यही होशीतोरू कुछ काल षहले प्रतिनिधि-सभाके सभापति थे और फिर वहाँसे निकाले गये। इनका चरित्र निष्कलङ्क नहीं था न उनकी कार्यवाही सदा नीतियुक्त होती थी। बड़े रोबदार और बड़े भारी दमाग-के आदमी थे और उन्होंने यह समभ रखा था कि यदि नीति- से काम लिया जायगा तो सभाको द्वा डालना कोई वड़ा काम नहीं है। इसलिए वे सदा वेउसल, उचितानुचितका विचार छोड़, कुटिल नीतिका आश्रय लिया करते थे। इनकी इस कार्यवाहीसे मन्त्रिमण्डलपर हमला करनेके लिए सरदार-सभाको श्रच्छा श्रवसर हाथ लगा।

परिपद्का पन्द्रहवाँ अधिवेशन आरम्भ होनेके पूर्व सर-दार-सभाके छहीं दल एक हो गये और उन्होंने होशीतोक की खबर लेनेका निश्चय किया। जो जो लोग मन्त्रिमन्डलके विरोधी थे वे सब भी होशीतोरूकी निन्दा करने लगे । अन्त-को होशीतोक्तको अधिवेशन आरम्भ होनेके एक दिन पूर्व ही इस्तीफा देना पडा। जव श्रधिवेशन श्रारम्भ हुश्रा, ये छः दल तव भी सरकारकी निन्दा कर ही रहे थे श्रौर उन्होंने व्यवस्था-पनके कार्यमें विलस्य करके मन्त्रिमण्डलको परेशान भी कर डाला।

वाहरसे तो इतो मन्त्रिमण्डलपर यह श्राफ़त थी, पर भीतरकी श्राफ़त भी कुछ कम न थी। सेयुकाई दलसे जो पाँच मन्त्री चुने गये थे वे सब अर्थमन्त्रीके कार्यसे असन्तुष्ट थे, यद्यपि इतोको ही सम्मतिसे उनका कार्य होता था। मन्त्र-योंका यह कहना था कि या तो इस अर्थमन्त्रीको निकाल दो या हमारे त्यागपत्र स्वीकार करो। इतोने सोचा कि इस भगडेसे वाज आये और उन्होंने स्वयं ही पदत्याग किया-मन्त्रिमएडलमें किसीसे कुछ कहा सुना भी नहीं। इससे इस दूसरे द्लमूलक मन्त्रिमएडलका भी इतना जल्द अन्त हो गया।

इस प्रकारसे धड्वन्दोका शासकमण्डल स्थापित करनेका दूलरा प्रयत्न भी विफल हुआ। इतो एक वहुत बड़े. अनुभशी

### मन्त्रिषण्डल और राजनीतिक दल ३२६

शासक थे, उन्होंने काम बहुत किया था, परन्तु पार्लमेरिटके पक समासदकी हैसियतसे वे कुछ कर न सके, वे लोगोंको अपने कावूमें रखना जानते थे और देशका शासन भी अकेले अच्छी तरह कर सकते थे, पर दलवद्ध राजनीतिश्वकी हैसि-यतसे शासन करनेका उन्हें अनुभव नहीं था और अपने ही दलके परस्पर-विरोधी पुरुषोंको एकत्र किये रहनेकी कला उन्हें अवगत न थी। जो इतो 'आप करे सो कायदा' की नीतिसे शासन करनेके अभ्यासी थे उनके लिए अपने दलके परस्पर-विरुद्ध मतोंका मेल करानेमें समय देना भी एक वड़ी भारी मुसीवत थी। इसलिए उनका दलमृलक शासनपद्धति निम्माण करनेका प्रयक्त विफल हुआ।

इतोका त्यागपत्र पाकर सम्राट्ने पुराने लोगोंका—मारकिस यामागाता, मारिकस सायगो, काउएट इनोयी श्रीर
काउएट मात्सुकाताको—युलाकर इस वातकी सलाह पूछी कि
श्रव कौन प्रधान मन्त्री होने योग्य है। इस सभाके कई श्रधिवेशन हुए श्रीर इन लोगोंकी यह राय हुई कि इतोको छोड़कर
श्रीर कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो इस कामको कर सके,
क्योंकि इतो सेयुकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिनिधि-सभाम
श्रव भी उनका मताधिक्य था। इसलिए सम्राट्ने इतोसे अपने
- निश्चयपर पुनर्वार विचार करनेके लिए कहा। परन्तु इसका
कोई फल नहीं हुश्रा। तय एक महीने वाद यह निश्चय हुश्रा
कि "वड़े लोग" तो श्रव राजनीतिक क्तेत्रसे हट जायँ श्रीर
नवयुवकांको ही काम करने दें । तद्नुसार सन्नाट्ने वाइकाउएट कस्तुराको वुला भेजा।

<sup>\*</sup> इसी शेच धिवी कीन्सिलके प्रेक्षिडेयर मारिकत सायोज्जी एक महीनेतक प्रथान मन्त्रीका काम करते थे।

## ३३० जापानकी राजनैतिक प्रगति

१६ ज्येष्ठ संवत् १६५६ (तारीख २ जून १६०१) को नवीत् मिन्त्रमण्डल बना जिसमें प्रधान मन्त्री वाइकाउण्ड कस्त्रा हुए। इस मिन्त्रमण्डलमें किसी राजनीतिक दलका कोई प्रतिनिधि नहीं था, यह एक प्रकारसे कान्तिकारक मण्डल ही था, परन्तु इसमें एक वात नवीन हुई। श्रवतक प्रत्येक मिन्त्र-मण्डलका (श्रोकुमा-इतागाकी-मिन्त्रमण्डलको छोड़कर) श्रधि-नायक कोई न कोई पुराने शासकवर्गमेंसे हुआ करता था। पर इस मिन्त्रमण्डलमें यह वात नहीं हुई।

कस्तूरा यामागाताकी मएडलीमंसे थे श्रीर उनके मन्त्रि-मएडलमें राजनीतिक दलका कोई पुरुप न श्राने पाया था। परन्तु सुरिकल तो यह थी कि वे प्रतिनिधि सभाका शासन कैसे करेंगे। उन्हें एक वड़ा भारी सुवीता यह था कि इस समय राजनीतिक दलोंकी नीति वदल गयी थी। वहुतसे सभासदौं-को श्रपने श्रनुभवसे यह विश्वास हो चुका था कि, "सर्व-शक्तिमान सरकार" के साथ श्रपने सिद्धान्तपर लड़नेसे कुछ फ़ायदा न होगा, उलटी हानि ही होगी। प्रागतिक दल प्रत्येक मन्त्रिमएडलसे श्रपने सिद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे न कुछ लाम हुशा न उसे लोकप्रियता ही प्राप्त हुई।

उदारमतवादियों ने तो इससे वहुत पहले ही, सिद्धान्तके लिए लड़ना छोड़ दिया था और शासकों से जिस प्रकार हो मला हुरा सम्बन्ध रखनेकी नीति स्वीकार की थी। वालपोल-की सी कुटिल नीतिका आश्रय लेनेमें उन्हें कुछ भी आपत्ति न होती थी और इस तरह उनकी संख्या भी वहुत वढ़ गई थी। यह सब देखकर प्रागतिकोंने भी अपनी आजतककी सिद्धान्त-लड़ाई बन्द करके कस्तूरा मन्त्रिमण्डलसे मिलनेका उद्योग किया। उदारमतवादियोंने भी यह जानते हुए कि, कस्तूराका

मन्त्रिमएडल इतोके मन्त्रिमएडका सर्वधा विपरीत पधिक है, कस्तूराका विरोध नहीं किया और उससे मिले रहनेमें ही अपना भला समभा। इतोने अवश्य ही उन्हें यह तससी दे रसी थी कि चाहे कोई मन्त्रिमएडल हो, वे दलका अहित न होने देंगे।

कस्त्राने "समान श्रादर श्रीर समान श्रिष्ठकार" को अपना सिद्धान्त माना श्रीर ऐसा उद्योग करना चाहा कि कोई दल श्रसन्तुष्ट न हो। वे दोनों सभाश्रों के सभासदों को अपने घर पर ग्रुलाकर परस्पर—हितेच्छा प्रकट करने का भीका निकालते थे। इस नीतिसे उन्होंने परिषद्का सोलहवाँ श्रिध्येशन २४ मार्गशीर्ष संवत् १६५ (ता०१०, दिसम्बर १६०१ से ६ मार्च १६०२) से २५ फालगुन १६५ तक निर्विद्यतापूर्वक निवाहा।

पर सवको प्रसन्न करना किसीको भी प्रसन्न न करने के बरावर होता है। इसपनीतिके वृद्धे आदमी और गधेकी कहानी यही सिखलाती है कि जो मनुष्य सवको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है वह किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता। कस्तूराके मन्त्रिमण्डलसे भी प्रतिनिधि-सभाके किसी दलको प्रसन्नता नहीं हुई। १७वं अधिवेशनमें जो सेयुकाई और किसीहान्तो (प्रागतिक) दोनों दलॉने मिलकर अर्थनीतिके सम्बन्धमें सरकारको आड़े हाथों लिया, और उसके सवसे महत्वपूर्ण करवृद्धि सम्बन्धी विलको अधिवेशनारम्भमें ही असीकार करा दिया। अधिवेशनको अभी २ दिन भी नहीं बीते थे कि सभा मङ्ग कर दी गई।

मन्त्रिमएडल श्रीर राजनीतिक दलॉमें जो यह भगड़ा चल रहा था इसमें सबसे मार्जेकी बात यह थी कि मन्त्रिमएडलका

## ३३२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

चिरोध करनेमें इतो ही सबके अगुश्रा हुए थे। इस श्रधिवेशन-से पहले इतोने यामागाता तथा प्रधान मन्त्री कस्त्रासे मिल-कर श्रथंनीतिके सम्बन्धमें उन्हें बहुत कुछ समक्षाया थाकः। परन्तु उनकी सम्मितिका कोई ख्याल ही नहीं किया गया। इसिलए उन्होंने प्रागितकों के नेता श्रोकुमासे सरकारकी श्रर्थ-नीतिके सम्बन्धमें वातचीत श्रुक्त कीं । श्रव दोनों दल कस्त्रा मन्त्रिमएडलका विरोध करनेके लिए फिर एक हो गये। श्र्थात् सभा भी भङ्ग हो गयी।

श्रव यह सोचना चाहिए कि इतोने व्या समसकर इस मार्गका श्रवलम्बन किया ? उनका श्रमली मतलव व्या था ? व्या वह यह समस्ते थे कि दोनों दलोंके एक होकर विरोध फरनेसे उनके राजनीतिक विचारोंकी विजय होगी ? यदि हाँ, तो कैसे ? मन्त्रिमण्डलको श्रपने विचारोंपर श्रानेके लिए वाध्य करके, या मन्त्रिमण्डलसे पदत्याग करा के ? श्रव तक किसी मन्त्रिमण्डलने किसी राजनीतिक दलकी माँगको पूरी तौरसे पूरा नहीं किया था श्रीर न सभाको पहले भक्न किये

महाराज सप्तम पटवर्डके राज्याभिषेकीत्सवपर जापानकी छोरसे इतो ही गये थे
 श्रीर अभी वहाँ से लौटे थे । १६ वें छापिवेशनमें वे शरीक नहीं हुए थे ।

<sup>ै</sup> स्तीसे बातचीत हो चुक्तनेके तृसरे ही दिन याने (१८ मार्गशीर्ष सं० १६५६ को) छोकुमाने केनसीहन्तोंकी साधारण साधारण सभामें कहा, "पुनः स्थापना-कालके पुराने छोर दरबारके प्रिय राजनीतिक जीवनके ३५ वर्ष विता चुक्तनेके बाद, मन्त्रि-मण्डलसे मतिवरोध होनेके कारण सर्वसाधारणकी सम्मतिके प्राथी हुए हैं और लोक-पचनी छोर छा गये हैं। अयतक जो लोग सरकारकी नीतिका विरोध करते थे छन्तें छुछ लोग राजद्रोही ही क्या देशद्रोही छोर सम्राट्के द्रांही कहा करते थे। अब इनोकी ने क्या सम्भागे ? क्या यह कहनेकी दिग्मत वे रखते हैं कि, हती अगर सरकारकी नीतिका विरोध कर रहे हैं तो ये भी देशद्रोही हैं ?"

## मन्त्रिमरहल और राजनीतिक दल २२३

विना पदत्याग ही किया था । जो मन्त्रिएडल राजनीतिक दलोंसे स्वाधीन है वह पहले तो प्रतिनिधि-सभाके उस दल-से मेल करनेका उद्योग करता है जिसका कि सभामें मता-धिया है श्रीर मेल करके श्रपने प्रस्तावांको स्वीकार करा लेता है, यदि यह न हुआ तो द्वाव डालने तथा साम, दाम, दग्ड ेश्रोर भेद इन सबसे काम लेनेका प्रयत किया जाता है। इससे भी जब कुछ नहीं होता तब सभा स्थागित अथवा भङ्ग की जाती है। इतो तो इन सब बातोंको जरूर जानते रहे होंगे. क्योंकि उन्होंने खुद ही मन्त्रिपद्पर रहते हुए इन उपायांका ुश्रवलम्यन किया था। य्या वह यह जानकर भी नहीं जानते थे कि उदारमतबादी तथा प्रागतिक इन दोनों दलांके एक होकर सरकारका विरोध करनेसे उसका परिणाम समाके भक्त होनेहीमें होगा ? निःसन्देह उस समय इतो सबसे वहे राज-नीतिन और प्रभावशाली पुरुष थे, और सम्राट्का भी उनपर पूर्ण विश्वास था। इसके साथ ही वह केवल सेयुकाई दलके ही नेता न थे प्रत्युत श्रव दो दलाँके एक हो जानेसे केनसी-हान्तो इस भी उन्हींकी आजाके अधीन था। इसलिए शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि कस्तरा मन्त्रिमग्डल पद्याग करके राज्यकी मुहर हमारे हवाले कर देगा। यदि सचमुच ्ही उनका यह ख्याल था तो यह गलती थी । कस्तृराने पद-त्याग नहीं किया, सभाहीको भन्न किया। परिपद्के । व्व श्रिधिदेशनमें २६ वैशाख संवत् १६६० से २२ जेठ तक (१२ मई १६०३ से ५ जून तक) इतोके पत्तका अर्थात् सेयुक्बाई दलका ही मताधिका था तथापि इतोको श्रर्थसम्बन्धी सर-कारकी नीतिके सम्बन्धमें मन्त्रिगडलासे मेल करनेके लिए ही वाध्य होना पडा, यद्यपि उस नीतिसे उसके अनुयायी अस-

·न्तुष्ट थे\*। सच तो यह है कि इस मौकेपर इतो और उनके दलको कस्तूरा मन्त्रिमग्डलसे हार ही माननी पड़ी।

इतोकी इस हारसे एक यह बात प्रत्यच हो जाती है, कि जापानकी वर्त्तमान शासनप्रणालीके रहते हुए, चाहे कोई भी लरकारका विरोध करे, उसके कुछ भी राजतीतिक विचार। हों, उसके पत्तमें चाहे कितना ही वड़ा मताधिका हो, जबतकी मन्त्रिमग्डल श्रपने कार्यके लिए प्रतिनिधि-सभाके सामने श्रर्थात् सर्वसाधारणके सामने उत्तरदादायी नहीं है—लोक-तन्त्रसे स्वाधीन है—तवतक कोई नेता उसका वाल भी वाँका नहीं कर सकता।

२८ श्रापाढ़ (१२ जुलाई) को इतोने एकाएक सेयुक्वाई दलसे सम्बन्ध त्याग दिया श्रौर प्रिवीकौन्सिलके श्रध्यक्का पद ग्रहण किया। इस श्राकसिक सम्बन्ध त्यागका क्या कारल इश्रा, इतो राजनीतिक दलका नेतृत्व न निवाह सके या श्रीर कुछ कारण हुन्ना, यह वतलाना वड़ा कठिन है। कुछ लोगोंने कहा कि इतोको पार्लमेंटके राजकारणसे हटा देनेके लिए कस्तूराकी यह एक चाल थी, श्रौर कुछ लोगोंकी यह भी राय

सेयुकाई दलकी २४ वैशाख सं० (१६६० ता० ७ सई ११०३) की साधारग्-सभामें इंतीने कहा था, "सभा भन्न होनेएर भेंने पुनर्वार विचार किया (सरकारकी फर्थ-सम्बन्धी नीतिपर) और सुके मालूम हुआ कि मैंने नलती की है। और प्रतिनिधि-सभासे ·श्रीर मन्त्रिमएडलसे मेल न रहना भी देशका नड़ा भारी दुर्भाग्य है। · · मालूम होता है, कुछ सभासद ऐसे हैं जो कहते हैं कि दो या तीन बार भी यदि लगातार सभा भक्ष हो तो बोई परवा नहीं । परन्तु जवतक आप लोग मुक्ते अपना नेता मानते हैं तवतक मैं ऐसे दुर्भाग्यको सह नहीं सकता, श्रीर इसलिए, श्राप चाहे सहमत भी न हो तो भी, उसे मिटानेके लिए प्रवल करना मेरा कर्त्तव्य है।" मालूम होता है, इस सभासे पहले मेल-को सम्बन्धमें इतो और कस्तूराकी वातचीत हो चुकी भी।

## मन्त्रिमरङ्ख श्रीर राजनीतिक द्वा ३३१

यी कि इतो स्वयं ही मन्त्रिमण्डलमें द्राना और सेयुक्बार्र दलसे अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते थें। जो हो, इसमें सन्देश नहीं कि परिपद्के दो अधिवेशनॉम कस्त्रासे उन्हें हारना पड़ा, यद्यपि प्रतिनिधि-सभाम उनका यहुमत वर्समान था। यह भी, सही है कि सेयुक्बार्र इलके नेता होकर इन्होंने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं कर दिसलाया। अद्वारहर्षे और उन्नीसर्व अधिवेशनके वीचमें कर्र लोग इतोकी हुकुमतके साथ काम करनेकी नीति तथा अद्वारहर्वे अधिवेशनके रियायतीपनसे अस-नतुष्ट होकर सेयुक्बार्र इलको छोड़ गये। सचमुच ही इलके १ १६२ समासदॉमेंसे यद १२० ही रह गये थे, अत्यव इनका मताधिक्य भी जाता रहा।

उन्नीसर्वे श्रधिवेशनके पूर्व उदारमतवादी श्रीर प्रागतिक दोनोंने मिलकर मन्त्रिमएडलका विरोध करनेका निश्चय कर लिया था। पर श्रधिवेशन श्रारम्म होनेके दूसरे ही दिन उसका श्रन्त हुआ; प्रांकि श्रध्यत्तने सन्नाट्की श्रारम्मिक चकृताके उत्तरमं केवल व्यावहारिक मापण करनेके वजाय पेसी ऐसी वातें भी कह दी थीं कि जिनसे मन्त्रिमएडलपर श्रावेप होते थे। इसलिए सभा भन्न हो गयी।

अध्यक्तके इस कार्यकी निन्दा तो सर्वीने की पर उनके चहेश्यकी प्रशंसा ही हुई। इसलिए इस वातकी वहुत सम्मा-चना थी कि इसके वादके अधिवेशनमें दोनों दल मिल कर मन्त्रिमण्डलका फिर विरोध करें। परन्तु २= माघ (१० फरवरी)को कसके साथ युद्धवोपणा हुई। इससे कस्त्रा मन्त्रिमण्डल विरोधसे बचा रहा। इसके बाद दो और अधि-वेशन हुए जब युद्ध जारी था और इसलिए प्रतिनिधि-समासे महत्त्वके विल पास करा लेनेमें मन्त्रिमण्डलको कुछ भी कठि-

सं० १८६२ में इस से पोर्ट्समाउथमें सिन्ध हुई श्रोर पुनः शान्ति विराजने लगी। तब फिर भीतरी शासनचक श्रपने ढरें पर चला। सरकारकी श्राधिक नीति, सिन्धकी शतं, समाचारपत्रोंकी लेखनस्वतन्त्रतामें रुकावट श्रादि बातोंसे उस समय कस्त्रा मिन्त्रमण्डलके विरुद्ध वड़ी उत्ते-जना फैल रही थी। कस्त्राने सब रङ्ग ढङ्ग देखकर वाइसवें श्रिधवेशनका (१३ पौष सं० १८६२ से १४ चेत्रतक श्रथीत् २८ दिसम्बर १८०५ से २८ मार्चतक) श्रारम्भ होनेके वाद ही पद त्याग किया।

२२ पौष सं० १८६३ जनवरी १८०६ को मारिकस सायों आ प्रधान मन्त्री हुए और नया मित्रमण्डल बना । ये मारिकस सायों इतों के वादसे सेयुकाई दलके नेता थे। लोगों का ऐसा ख्याल था कि कस्त्राने इस शर्तपर राज्य भार सायों अकि सुपुर्द किया था कि सायों आं कस्त्रा मित्रमण्डलकी नीतिसे ही काम करें और पूर्व मित्रमण्डलके समय जो अधिकारी थे उनको अपनी जगह पर रहने दें। इसमें सन्देह नहीं कि सायों अने सचाई के साथ कस्त्रा मित्रमण्डलकी नीतिका पालन किया और उन्हीं का अनुसरण भी किया। वे सेयुकाई दलके नेता तो थे पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि वे दलन मृलक मित्रमण्डल कायम करें। तथापि सायोञ्जोका सारा दारोमदार सेयुकाई दलपर ही था। और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि सं० १८६३ के पौष से आषाढ़ १८६५ तक जो तीन अधिवेशन हुए उन्हें सेयुकाई दलकी वदौलत ही सायोञ्जी निवाह ले गये।

## मन्त्रिमरहत और राजनीतिय दत्त ३३७

एल्को उपरान्त लायोञ्जीने पदत्याग किया और फिरसे करत्या प्रधान मन्त्री हुए। सायोञ्जीके पदत्याग करनेका एता कारण हुआ सो समझना आसान नहीं है। उनके पद त्याग करनेसे दो महीने पहले जो साधारण निर्धाचन हुआ था उसमें सेयुकाई दलका ही मताधिषय रहा। फिर भी सायोजीने पदत्याग फिया। उन्होंने सेयुकाई दलके सभा-सबँके भी कुछ नहीं कहा सुना जिन्होंने कि दो वर्षतक इनका साथ दिया था। सर्वसाधारणमें उन्होंने अपने पदत्यागका कारण अस्वास्थ्य बतलाया। यह भी जापानके सीतरी शासनकर हुकी विषमता है।

ज्रुन्तु । सन्ते भी अधिक आश्चर्यकी बात यह है कि जिस सेंगुकार्र वृतने ध्रवतक श्रपने नेताके कारण सायोक्षी मन्त्र-मग्डलका साथ दिया था उसने कस्तुरा मन्त्रिमग्डलका भी २५ दं प्रधिवंशनमें विना श्रापत्ति किये साथ दिया। यह भी कहा गया है कि सायों और कस्त्राके वीच यह वात तै हो चुकी थी कि जब सायोजी पदत्याग करें तो पदत्याग करनेपर वे कस्त्राकी पूरी मदद करें। यह अफवाह कहाँतक ठीक है सो ईश्वर जाने। पर = माघ संवत् १६५६ (ता० २१ जनवरी १८०२)को सेयुकाई दलकी सभामें मार्किस सायोजीकी जो वकृता हुई थी उससे छुछ ब्रमुमान किया जा सकता है। उन्होंने कहाथा.—"गत जुलाई मासमें जब मैंने इस्तीफा दिया था तो मैंने सम्राट्से मारकिस कस्त्राकी सिफारिश की थी द्योंकि उनसे दोन्ये पुरुष और कोई नहीं था। और सम्राट्ने उन्होंको नियुक्त किया है उनके कर्त्तव्यपालनमें खुले दिलसे ययाराकि उनकी सहायता करना चाहता हूँ और मुक्ते आशा है कि मन्त्रिमएडलसे आप भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे।"

सेयुकाई दलने विना किसी श्रापत्तिके मन्त्रिमएडलका साथ दिया।

इस घटनासे यह प्रश्न सामने श्राही जाता है कि सेयुकाई दल अपने नेता मारिक सायां आके और साथ ही कस्तूराके हाथकी कठपुतली क्यों वन गया जब कि कस्तूराका उससे कोई संस्वन्य भी नहीं था। इसका कारण समभना वहुत कठिन नहीं है। प्रतिनिधि-सभामें सेयुकाई दलका मताधिका था। अव सोचिये कि कस्तूरा मन्त्रिमएडलका विरोध करके वह कर ही क्या लेता? यह तो सन्देह रहित वात है कि उसके विरोध करनेसे उसके सिद्धान्तोंके श्रवसार कार्य न होता. होता यही कि सभा भक्त हो जाती। सभा भक्त होनेका यह मतलब है कि प्रत्येक सभासदके सिर कुछ न कुछ ख़र्च आ पड़े क्योंकि इसके विना नया निर्वाचन कैसे होता। इसके श्रतिरिक्त यह भी तो निश्चय नहीं था कि नये निर्वाचनमें सेयु-काई दलका ही मताधिका रहेगा। इनका मताधिका न होता तो कस्तूरा मन्त्रिमएडल श्रन्य दलोंको मिलानेका प्रयत्न करता। जव किसी एक ही दलका मताधिया नहीं है तव सरकार नाना प्रकारके छलकपट और लोममोहसे काम लिया करती है। ऐसी अवस्थामें सेयुकाई दलके मन्त्रिमएडलके अनुकूल दने रहनेसे उसका भी कुछ लाभ होता ही था। इसके प्रति-रिक्त यह भी तो आशा थी कि .मन्त्रिमएडलके अनुकूल वने रहनेसे, कस्तूरा जय मन्त्रिपद छोड़ देंगे तो हमें सायो बीके ही ख़पुर्द करेंगे।

यहाँतक जापानके २० वर्षके सङ्गठनात्मक शासन कालके भिन्न भिन्न मन्त्रिमगडली और राजनीतिक दलोंका संचित्त इतिहास हुआ। इससे यह प्रकट हो गया कि जापानमें जितने

## मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल ३३६

नये कानून वनते हैं उन्हें सभाकी वहुसम्मित मिन्त्रमण्डल वनाता है और वह मिन्त्रमण्डल परिषद्से सर्वथा स्वतन्त्र है। यह सम्मित कभी सभासदों की अपनी इच्छासे भी प्राप्त होती है, परन्तु प्रायः ज़वर्दस्तीसे ही प्राप्त की जाती है अर्थात् सभा स्थिगत करने या भङ्ग कर देनेकी धमकीसे या तरह तरहके दवाव और दुर्व्यवहारसे।

श्रतपव जापानमें किसी राजनीतिक दलका कोई वँधा हुश्रा कार्यक्रम नहीं होता। कार्यक्रम वाँधनेसे लाम भी कुछ नहीं, क्योंकि वहुमतके रहते हुए भी उसका उपयोग कुछ नहीं होता। उसी प्रकार मन्त्रिमण्डल भी सर्वसाधारणके सामने कोई निश्चित कार्यक्रम उपस्थित नहीं करता। कारण, मन्त्रिमण्डलका कार्यक्रम अपस्थित नहीं करता। कारण, मन्त्रिमण्डलका कार्यक्रम भी कहाँतक कार्यान्वित होगा इसका निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि, यह वात सभाको श्रपने काव्यमें रख सकनेपर निर्भर करती है। मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल विशेषके वीच कोई समभौता हुश्रा हो तबकी वात छोड़कर प्रायः तो राजनीतिक दल मन्त्रिमण्डलका विरोध ही करते हैं, इस श्राशासे नहीं कि उनकी नीतिका श्रमुसरण किया जायगा, विषक केवल इसलिए कि सरकारको तक्ष करनेसे सरकार छुछ ले देकर वखेड़ा दूर करेगी।

ऐसी तो अवस्था ही नहीं है कि राजनीतिक दलों के सामने कोई निश्चित कार्य या उद्देश्य हो सके, इसलिए उनका सङ्गठन बहुधा सिद्धान्त विशेषपर नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत भावोंपर हुआ करता है। ऐसे दल अधिक कालतक रह भी नहीं सकते और दृढ़तापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। वारम्बार "उत्पद्धन्ते विलीयन्ते" ही होता रहता है, यहाँतक कि प्रत्येक अधिवेशनमें कुछ नये दल दिखायी देते हैं और कुछ

पुराने दल गायव हो जाते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जापानके भीतरी राजशासनकी श्रवस्था श्रव्छी नहीं है। जापानियोंका यह कर्चंव्य है कि वे गम्भीरताके साथ इस श्रवस्थापर विचार करें श्रोर सोचें कि लोगोंकी राजनीतिक नीतिमत्ताकी श्रवस्था श्रवस्था ऐसा हो रहा है या सङ्गठनकी कार्यप्रणालीमें ही कुछ दोप छिपे हुए हैं।

#### हालकी एक घटना

यह घटना नित्तो-जिकेन या चीनों (खाँड) के कारखानों-के कलङ्कसे सम्बन्ध रखती है। इसके सम्बन्धमें टोकिश्रोके संवाददाता ने 'टाइम्स' पत्रको जो लिख कर भेजा था वही नीचे उद्भृत किया जाता है क्योंकि उससे जापानके भीतरी राजशासनकी कई वातों पर प्रकाश पड़ता है।

"जापानके न्यायालयोंने श्रभी एक ऐसे मामलेका फैसला किया है जिसकी श्रोर समस्त देशकी श्राँखें लगी हुई थीं। जापानमें इसकी जोड़का दूसरा मामला श्राजतक नहीं हुश्रा है जिसपर लोगोंका इतना ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा हो। तीन वर्ष हुए, श्रथांत क्स-जापानके युद्धके बाद ही जापानके कई चीनीके कारखानोंने मिलकर १ करोड़ =० लाख रुपयेकी पूँजीसे "श्रेट जापान श्रुगर कम्पनी" के नामसे एक बड़ी भारी कम्पनी स्थापित करने श्रोर फारमोसामें उसकी एक शाखा खोलनेका उद्योग किया। श्रवतक ब्रिटिश कोठीवालोंके हाकुकाकुस्थ दो चीनीके कारखानोंका माल ही बहुधा जापानके वाज़ारमें श्राया करता था। इस बाहरी प्रतिस्पर्धाका श्रन्त कर देनेकी उन्हें पूर्ण श्राशा थी श्रोर इसीलिए यह ग्रेट जापान कर देनेकी उन्हें पूर्ण श्राशा थी श्रोर इसीलिए यह ग्रेट जापान

## मन्त्रिमग्डल और राजनीतिक दल ३४१

कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वसाधारणको भी वड़ी प्रस-श्रता हुई। उसकी आरम्भिक कार्यवाही भी ऐसी हुई थी कि जिससे उसके सङ्करपके पूरे होनेमें सन्देह होनेका कोई कारण न रहा, क्योंकि १७ श्राबाह सं० १८६३ (ता० १ ज़ुलाई १८०६) से १६ पौप सं० १ ६६५ (३१ दिसम्बर १६०=) तक इसने श्रपने शोयर होल्डरोंको छुमाही यथाक्रम ६४%, २०%, १७३% श्रीर १५% (दो वार) लाभ दिया था। यह लाभ कुछ कम नहीं था, परन्त वह ६४% से उतर कर धीरे धीरे १५% तक श्रा पहुँचा था। एक वात तो यह हुई, श्रीर दूसरी वात यह कि यह श्रफवाह भी गरम हो रही थी-जिसका खुलासा भी कम्पनीने श्रच्छी तरहसे नहीं किया-कि श्रन्तिम दो बार जो लाभांश दिया गया वह महस्रुलघर (शुल्कागार) वालोंको श्रोखा देकर बचाये हुए रुपयेसे दिया गया। इन वातीसे कम्पनीपरसे लोगोंका विश्वास हट चला श्रीर १६६४ के चसन्ततक कम्पनीके ५ पाउएडवाले शेयरकी दर ७ पाउएड १० शिलिङ्गके ऊपर कभी न गया।

"तव एक विपद् श्रा पड़ी। जिस वक्कने कम्पनीको वहुत सा रुपया दे रखा था वह वक्क बड़ी मुसीवतमें पड़ गया श्रीर उसके लेनदारोंने जो तहक़ीकात श्रीर पूछताँछ शुक्क की उससे चड़े वड़े गुल खिले। सच पूछिये तो कम्पनीका दिवाला ही निकल खुका था। शुल्कागारको उससे ६० लाख रुपया लेना था, इसके श्रतिरिक्त श्रीर जहाँसे कर्ज़ लिया गया था वह सव उतनाही हो गयाथा जितनी कि उसकी पूँजी थी। उसके कई डाइरेक्ट्रोंने कम्पनीके शेयरके रुपयेसे सट्टेवाजी शुक्क कर दी थी, जो लाभ होता था वह तो स्वयं लेते थे श्रीर हानि होती थी उसे कम्पनीके सिर महते थे। इन सब बातांके खुलनेसे वड़ी खलवली पड़ गयी। श्रौर दूसरे कारखानों पर भी सन्देह वढ़ने लगा श्रौर हिसाव जाँचनेकी पद्धतिका श्रामृल सुधार करनेकी श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी। शेयरका घाज़ार जो श्रभी एक श्रातङ्कसे निकलकर वाहर श्रा रहा था, फिर मन्दा पड़ गया, श्रफवाहोंका वाज़ार गरम होने लगा।

"इससे भी एक श्रौर भयद्वर वात थी। यह पता चला कि कम्पनीके वेईमान डाइरेक्टर प्रतिनिधि-सभाके कुछ सभा-सदोंको भी घूस देकर अपने गुटमें मिला रहे थे। और एक दिन प्रातः तोकियोके नागरिकोंने यह भी सुना कि कई प्रमुख राजनीतिश (मुत्सद्दी) गिरफ़ार किये गये हैं श्रौर उनके मकानीकी खुव सख़ीसे तलाशी ली गयी है। कई दिन तक यह क्रम जारी रहा, यहाँतक कि प्रतिनिधि-सभाके वर्त्तमान श्रीर भृत मिलाकर २४ सभासद हवालातमें बन्द किये गये। दो बार कम्पनीके डाइरेक्ट्रॉने रिश्वते देकर प्रतिनिधि-सभासे श्रपना काम निकाला था। पहली वार तो २३ वें श्रधिवेशनमें, जब कि सरकारने चीनीकी रहानी बढ़ानेके लिए कर कम करनेके सम्बन्धमें एक विल पेश किया था। सभामें वहुमतसे यह विल पास हुआ और घूसखोरीसे काम न भी लिया जाता तो भी यह विल पास हो जाता । दूसरी वार २४ वें अधि-वेशन (सं०१६६४)में।उस समय डाइरेकुरोंको श्रपना सर्वनाश दिखायी दे रहा था श्रीर सव उद्योग करके जब हार गये तब उन्होंने सरकारसे यह श्राग्रह कराया कि सरकारने जिस तरह श्रावकारी श्रीर कपूरके कारखाने श्रवने हाथमें रखे हैं उसी तरह चीनीका भी इजारा लेले। डाइरेक्टर सीधे श्रधिका-रियोंके पास नहीं गये। वे प्रतिनिधि-सभाके सभासदोंका हाथ गरम करनेसे ही अपना मतलव पूरा होनेकी आशा रखते

#### मन्त्रियरडल और राजनीतिक दल ३४३

थे। सभासदोंने साठ हज़ार रुपया रिश्वतमें लिया। जापान-में यह रक्षम थोड़ी नहीं समभी जाती। परन्तु इस प्रस्तावका श्रधिकारियोंने ऐसा विरोध किया कि सभामें उसपर विचार करनेका श्रवसर हो न श्राया। तथापि कम्पनीकी पोल तब तक नहीं खुली जवतक फुजिमोतो यह फेल न हुश्रा। १६६४ के वसन्तमें यह यह फेल हुश्रा श्रोर कम्पनीकी कलई खुलनी शुक्त हुई।

"तव भी कई महीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं वढ़ा था, लोग मधीर हो रहे थे। विलम्ब होनेका कारण यह था कि अभी प्रमाण एकत्र किये जा रहे थे। वैशासमें धर पकड़ शुक्त हुई, श्रीर एक एक करके प्रतिनिधिसभाके नये पुराने मिलाकर २४ सभासद और कम्पनीके ५ डाइरेक्टर पकड़े गये। प्रत्येक राजनीतिक दलका एक न एक सभासद इसमें फँसा था। यह नहीं कह सकते कि पकड़े हुए व्यक्ति प्रथम श्रेगीके नेनुवर्गमें से थे। उन्हें दलके छोटे छोटे भागीके नेता कह सकते हैं। इनमें एक व्यक्ति वह भी था जो कि एक वार किश्रोतोके प्रसिद्ध कालेजका प्रेसिडेंट था श्रीर जिसके चरित्र-पर गिरहार होनेके समयतक कभी कलङ्क नहीं लगा था! वह सचा और सन्मान्य पुरुप समभा जाता था। इसने और तीन और व्यक्तियोंने, अपना अपराध पूरा पूरा, और साफ साफ स्वीकार कर लिया, श्रीर यह श्राशा की जाती थी कि इनको थोडे ही समयके लिए सादर-सादी कैदका दंड दिया जायगा-या यो कहिये कि उन्हें दंड तो दिया जायगा पर वस्तुतः वे दण्डित न किये जायँगे।

"न्यायाधीशॉका कुछ दूसरा विचार था। २४ अभियुक्तों-मेंसे उन्होंने फेवल एकको छोड़ा और वाकी सबको तीनसे

दस महीनेतककी कैदकी सज़ा दी, सातको वरी किया गया. पर जिन तीन श्रमियुक्तोंके साथ सर्वसाधारणकी बहुत ही सहानुभृति थी उनमेंसे एकहीके साथ यह रियायत की गयी। सबको हुकुम हुआ, कि जितना जितना रुपया उन्होंने लिया है, सब श्रदालत में जमा करें। किसीके जिम्मे ६ हजार था किसी के जिम्मे ३० इज़ार। डाइरेकृरोंके वारेमें श्रमी फैसला नहीं हुआ । श्रभियुक्तोंके वकीलां श्रौर समाचारपत्रोंके विचारोंमें परस्पर बहुत ही विरोध था। श्रभियुक्तोंकी श्रोरसे ७०से भी श्रधिक वकील थे, उन सबका प्रायः यही कहना था कि सभी श्रभियुक्त बड़े खान्दान के हैं श्रीर उनपर फीजदारी कानृन चलनेसे उनकी वदनामी हुई है और उन्हें जो कप हुआ है उसका विचार किया जाना चाहिए। वही काफ़ी सजा समभनी चाहिए। समाचारपत्रीका कहना यह था कि ये वडे खान्दानके लोग हैं श्रोर सखरित्रताका उदाहरण दिखलानेके कर्तव्यकी इन्होंने अवहेलना की है इससे इनका अपराध और भी बढ़ गया है, इसलिए इन्हें श्रधिक सज़ा मिलनी चाहिए। सौभाग्यवश, न्यायालयने इस पिछले विचार पर ही आचरण किया ।

"यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि इस घटना से परि-पद्की प्रतिनिधि-सभाके सार्वजनीन सम्मान श्रौर जापानी कोठियोंकी साखको वड़ा भारी धका पहुँचा। कोठियोंकी साख तो किर भी वन जायगी, क्योंकि इस मामलेसे श्रव सनददार मुनीमीकी पद्धतिका श्रमल किया जाना वहुत सम्भव है। पर प्रतिनिधि-सभाक्षी संक्षीतिमें श्रमिष्ट कल्छु सग गया। श्रोर, श्रव दलम्लक मन्त्रिमग्डलका विरोध करने पाले पुराग्रिय राजनीतिहांका ही घोलवाला होगा, साथ ही

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३४५

सरदार-सभा भी राष्ट्र-हितकी रक्ता करनेवाली निष्कलङ्क सभा समभी जायगी । प्रतिनिधि-सभाके इस कलङ्ककी कालिमा कम करनेवाली कहीं से कोई वात नहीं स्भ पड़ती है, सिवाय इस ऐतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्धमें विजय प्राप्ति प्रायः नीतिच्युत करनेकी श्रोर ही भुकती है। परन्तु इसके लिए भी हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह दुश्चरित्रता हालहीकी है युद्धके पूर्वकी नहीं। परन्तु यह श्रनुमान भी तो पुष्ट नहीं होता है। जिस सिद्धहस्तताके साथ ये बुराइयाँ की जा रही थीं उससे श्रीर पार्लमेंटकी प्राण्हीनता जो विगत १५ वर्षोंसे सुनी जा रही है उसकी याद करनेसे विपरीत ही श्रनुमान होता है यदि श्रवसर मिलता तो सम्भव था कि इससे पहले ही भएडा फूट जाता।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पार्लमेण्टके सभासदों की सत्की तिमें कलक्क लगाने के लिए पुराण्मिय या यों कहिए कि अधिकारितन्त्र के पत्त्रपाती राजनीति को और अधिकारियों को अच्छा मसाला इससे मिलगया और उन्होंने प्रतिनिधि-सभाको और भी दवा दिया जो अपनी निर्वलता से आपही दव रही थी और इसी कारण्से उसपर वदनीयती का इलजाम भी या। परन्तु इस वेईमानी, यूसखोरी या वदनीयती की असल जड़ क्या है? इसके लिए किसको जिम्मेदार समभा जायगा? क्या यही अधिक सम्भव नहीं है कि जो सभा अधिकारिवर्ग के हाथकी एक कठपुतलो मात्र है वह लोभ के आक्रमण्से अपना वचाव उतनाही कर सकती जितना कि वहुमतके अनुसार काम करा सकनेवाली सभा कर सकती है? जिस किसी को यह सन्देह हो कि ऐसा नहीं होता उसे हम सलाह देते हैं कि वह एक वार अद्वारहवीं शतान्दी के अंगरेज पार्लमेण्टका

टाइय्सके संवाददाताने कहा है कि गत १५ वपोंसे जापान-में पार्लभेएटकी घूसखोरी सुनाई दे रही है। कप्तान बिङ्कले जोकि जापानियोंके, विशेषतः अधिकारिवर्गके वड़े मित्र हैं, कहते हैं,—"जब मन्त्रिमएडलसे और परिषद्से तीब विरोध होता था और परिषद्को स्थगित करने, उठा देने या भङ्ग कर देनेसे भी जब मन्त्रिमएडलका काम न चलता था तथ अधिकारिवर्ग वालपोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) अवलम्बन

#### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३४७

किया करता था, पर ऐसी चतुराईके साथ कि किसीको कुछ पता न चले। " हमारे एक मित्र एक प्रमुख जापानी समाचा पत्रके संवाददाता हैं, उन्होंने नित्तोजिङ्गनके सम्बन्धमें मुक्से कहा,-"यदि हमारा कोई सभासद किसी मनुष्यसे या किसी 👃 कम्पनीसे घूस लेता है तो उसे कैद्की सज़ा दो जाती है, पर यदि वह वही घूस सरकारसे लेता है तो वड़ी सावधानीके साथ उसकी रत्ना की जाती है।" कारण, मन्त्रिमण्डल यदि पेसा न करे तो अपने मतलवका कानून पास करानेके लिए वह प्रतिनिधि-सभामें श्रपना वहुमत कैसे कर सकता है। एक श्रीर वात इस चीनीके कारखानेके सम्बन्धमें है। पाखात्य देशवासियोंको यह सुनकर श्राध्यर्य होगा कि कम्पनी-के डाइरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके सुपूर्व करनेकी चेष्टा करें। पाश्चात्य देशोंमें वड़े वड़े कारखानोंके मालिक कभी सरकारको अपने कारखानीके मालिक न वनाएँगे। परनत जापानमें ठीक इसके विषरीत है। इसका क्या कारण ? पक तो यह कि, जावानमें सरकार इस्तचेष बद्दत करती है जिससे ख़ानगी कारख़ाने बढ़ने नहीं पाते, दूसरे यह कि सरकार द्यानगी कारखानीको रुपयेसे बहुत सहायता देती है जिससे सरकारका मुँह ताकनेहीकी श्रादतसी लोगोंको पड़ गयी है। इसके प्रतिरिक्त, प्रायकारी, नमक श्रीर रेलवेके कारखाने-दारोंको, सरकारने जब ख़रीद लिया, तब उन्हें बहुत लाभ हुआ है। यही कारण है कि जापान शुगर कम्पनीके डाइरे-कुरोंने भी उसे सरकारके सुपुर्द करना चाहा। सचमुच ही जव यह श्रफवाह उड़ रही थी कि सरकार चीजोंके व्यवसाय-का इजारा लेनेवाली है तो कम्पनीके ७५ ए॰ वाले शेयरका

बाम एकाएक २२५ र० तक चढ़ गया था। श्रीर सरकारने

## ३४८ जापानकी राजनैतिक प्रगति

इस कम्पनीको नहीं ख़रीदा तो क्या, उसकी यह इच्छा ज़कर रहती है कि उसके बड़े बड़े कारख़ाने हों; क्योंकि इससे किसी क़दर स्थाई श्रामदनी होती है। श्रामदनीके स्थाई साधन जितने ही श्रधिक रहेंगे; प्रतिनिधि-सभासे वजट पास करा लेना उतना ही श्रासान होगा श्रीर साथ ही सरकारी कारख़ानोंके बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय बढ़ेगा जिससे सर-कारी नौकर बढ़ेंगे; श्रीर इस तरह श्रधिकारिवर्ग सुदढ़ होगा। परन्तु इससे देशकी श्राधिक दशापर क्या परिणाम पड़ता है ? इस प्रश्नपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ उसकी चर्चा

नहीं की जा सकती, न्योंकि वह इस विषयके वाहरकी वात है।

# चतुर्थ पश्च्छेद

#### निर्वाचन

मनुष्यकी युद्धप्रचृत्ति सर्वत्र एकसी ही है। दारिवन मतानुयायी युद्ध प्रवृत्तिको प्रकृतिका निर्वाचन कह सकते हैं। जो
हो, निर्वाचन भी युद्धका श्रिभियान ही है। यह राजनीतिक
युद्ध है जिसमें रण्लेत्रके समान ही दाँवपेंच काममें लाये
जाते हैं। मनोविकार, चित्तसंस्कार श्रीर तर्क यहाँ हद दर्जको

' पहुँच जाते हैं। प्रतिपन्नीका जो दुर्वलतम श्रङ्क हो, चाहे वह
ब्यक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर वार किया जाता है;
श्रीर जो जिसका सबसे मजवृत श्रङ्क होता है, चाहे वह धन
हो, राजनीतिक सिद्धान्त हो या व्यक्तिगत चरित्रवल हो,
वह उससे श्रपने मित्रों व श्रनुयायियोंद्वारा पूरा काम लेता
है। वहाँ शिष्टाचार तो मनुष्यस्वभावसे विलक्कल ही जाता
रहता है। जो सबसे मजवृत या सबसे लायक होगा वही
बाजी मार लेगा।
निर्वाचन-युद्ध दो प्रकारका होता है—एक वह जहाँ उम्मे-

द्वारके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें ही भगड़ा है श्रीर दूसरा, जहाँ उम्मेद्वार या उसके दलके सिद्धान्तींपर भगड़ा है। ब्राइस महाशय कहते हैं,—"श्रमरीका के श्रध्यच्च-निर्वाचनके तीव्र श्रोर दीर्घ विवादकी श्रपेचा इंग्लिस्तानके साधारण निर्वाचनसे लोगोंको राजनीतिक सिद्धान्तों श्रोर राजकारणके बलावलके सम्बन्धमें श्रिषक शिचा मिलती है। ब्रिटेनसे श्रमरीका के निर्वाचक (हवशियोंको छोड़कर) श्रिषक समभक्ता होते हैं श्रोर वे राजकारणके पारिभाषिक श्रव्होंको ही

'केवल नहीं जानते वलिक अपनी शासनप्रणालीको भी खूब समक्षते हैं। परन्तु विदेनमें निर्वाचनका जो विवाद होता है वह व्यक्तियोंके सम्बन्धमें नहीं बरिक कार्यक्रमके सम्बन्धमें होता है। दोनों श्रोरके नेताश्रोंकी खूव कड़ी श्रालोचना होती है और इसी आलोचनासे लोग जानते हैं कि प्रधान मन्त्री क्रैसे हैं,या यदि मन्त्रिमएडल पदच्युत हुन्ना हो तो भावी प्रधान -अन्त्री कैसे होंगे। फिर भी उनके राजनीतिक सिद्धान्तींका संस्कार उनपर वना ही रहता है, श्रीर निन्दा तथा प्रशंसाकी ्वर्पा उनपर वर्षों हो चुकती है जिससे उनके विरुद्ध श्रव न कोई गड़े मुर्देको उखाड़ता है न नये किस्से ही बनाता है। वादविवाद जो होता है वह देशकी आवश्यकताओंपर और अत्येक दलके प्रस्तानीपर होता है; मन्त्रिमएडलपर यदि श्राचेप होते हैं तो मन्त्रियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर नहीं गिल्क उनके सार्वजनिक कार्योपर होते हैं। अमरीकन लोग इंग्लिस्तानके निर्वाचन देखकर कहते हैं कि हमारे यहाँके निर्वाचन-संग्रामके ्रव्याख्यानदाताओं से अङ्गरेज उम्मेदवारों की वक्तृताओं में युक्ति-वुद्धि और अनुभवकी वार्तोंसे अधिक काम लिया जाता है श्रौर भावोद्दीपक श्रालङ्कारिक भाषणकी श्रपेचा युक्तिकी मात्रा की अधिक होती है।"

इस अन्तरका कारण क्या है ? सेटब्रिटेनमें राजनीतिक 🤳 विवाद व्यक्तिगतकी अपेचा सिद्धान्तगत ही अधिक होते हैं तो इसका यह कारण हो सकता है कि, "निन्दा तथा प्रशंसाकी वर्पा उनपर वर्पों हो चुकी है जिससे उनके (पार्ल-मेंटके सभासदोंके) विरुद्ध अव कोई नगड़े मुद्दें उखाड़ता है न नये किस्से ही बनाता है। परन्तु इससे भी वड़ा कारण, हम समभते हैं यह है कि पार्लमेंटके सभासद अपने निर्वाचकों-

से यह वादा भी कर सकते हैं कि यदि उनका बहुमत होगा तो देशके लिए वे फ्या क्या करेंगे; क्योंकि कामन्स सभामें जिस दलका पहमत होता है वही राज्यका कर्णधार बनता है। इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते हैं, न कि चरित्र। परन्तु श्रमरीकार्मे श्रध्यक्तपद, सिनेट या कांग्रेसका उम्मेदवार अपने निर्वाचकोंसे कोई प्रतिहा नहीं कर सकता; क्योंकि सङ्गठन शासनविधानकी कुंछ ऐसी विरोधावरोधयुक्त प्रणाली है कि पहलेसे कोई उम्मेदवार अपना कार्यक्रम निश्चित करके नहीं वतला सकता। इसलिए निर्वाचनके समय राजकारणका क्रछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। श्रध्यक्तके निर्वाचनके समय या कांत्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मताधिक्यसे भावी राज्यव्यवस्थाका कुछ भी श्रन्दाज नहीं लग सकता। इससे श्रमरीकन वोट या मतका मृल्य श्रेटब्रिटेनके वोट या मतके मृत्यसे कम हो जाता है। अमरीक नौंकी दिएमें मतका उतना महत्त्व नहीं रहता। इसलिए साधारण निर्वाचक निर्वा-चन कार्यको उपेत्ताकी दृष्टिसे देखते हैं श्रीर राजंकारण, पेशे-वाले राजनीतिशोंका एक लाभदायक व्यवसाय मात्र हो जाता है। अतः निर्वाचनमें प्राण लानेके लिए और लोगोंको उत्तेजित श्रीर उत्साहित करनेके लिए व्यक्तियोंको ही प्रधानता दी ् जाती है, श्रौर राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राजकारणका कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं होता; श्रीर यह वात भी तो नहीं हैं कि एक ही वारके निर्वाचनसे कोई राजनीतिक कार्य पूरा हो जाता हो। इसलिए श्रमरीकाके ईमानदार नागरिक राज-कारणसम्यन्धी कार्यक्रमसे राजकम्मीचारियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर ही अधिक भरोसा रखते हैं।

श्रमरीकाके समान जापानमें भी राजनीतिक सिद्धाना

श्रीर राजकारण निर्वाचनके गौण भाग हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि श्रमरीकनोंसे जापानी निर्वाचक कम समभदार हैं या उनकी कर्त्तव्यवुद्धि कम जागृत है।परन्तु शासनकार्यकी शिचा जापानमें उतनी नहीं फैली है जितनी कि अमरीकामें श्रीर इसलिएजापानमें मताधिकारकी वैसी कदर नहीं होती। श्रमरीकामें वोटसे उतना काम नहीं निकलता जितना कि ब्रिटेनमें: तथापि हरेक अमरीकन जानता है कि देशकी सारी राजनीतिक संस्थाएँ लोगोंके मतोपर ही अवलिम्बत हैं। इसके अतिरिक्त अमरीकर्नोको इस मताधिकारका उपयोग करते हुए कई पुश्तें वीत गयीं। परन्तु जापानमें इस अधि-कारका श्रारम्भ हुए श्रमी २० वर्ष हुए हैं श्रीर श्रवतक जापा-नियोंको क्षेवल १० श्रिधिवेशनोंका ही श्रनुभव हुश्रा है।वोटका क्या महत्त्व होता है इस श्रोर श्रवतक वाटरका ध्यान भी कभी नहीं दिलाया गया। इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिज्ञ, यन्थकार श्रीर समाचारपत्र प्रायः वोटकी पवित्रता वतलायाः करते हैं। पर वे वतलाते हैं, किसको ? हवाको, व्योंकि वोटरकी समभमें ही यह वात नहीं त्राती कि उनके वोटसे राज्यकी नीतिपर क्या परिखाम होगा। निर्वाचनके समय उम्मेदवार राजकारण या श्रपना भावी कार्यक्रम लोगोंके सामने नहीं रखते, न कोई प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा करके उसे पूरा करनेके लिए मौका भी तो चाहिए, पर ऐसा मौका नहीं मिलता चाहे प्रतिनिधि-सभाका वहुमत भी उसके श्रनुकुल क्यों न हो। यद्यपि ठृतीय भागके तृतीय परिच्छेदमें लिखे अनुसार प्रतिनिधि-सभाका अधिकार पहलेसे वहुत अधिक वढ़ गया है, तथापि अधिकारिवर्गके विना वह विशेष कुछ नहीं कर सकती; क्योंकि श्रधिकारिवर्ग लोगोंके सामने

उत्तरदायी नहीं है। श्रभी वहुतसे ऐसे लोग जापान में हैं जो राष्ट्रीय परिषद्के श्रस्तित्वाधिकारको ठीक ठीक नहीं समक्ष सके हैं। राजकर्माचारी राष्ट्रीयपरिषद्से विना कहे सुने राज्यका वहुतसा काम कर सकते हैं श्रीर करते भी हैं; यही नहीं विकि जब यह श्रवस्था है तब कैसे सम्भव है कि सर्व-साधारण वोट या मतके राजनीतिक महत्त्वको समक्ष लं?

वोटरके लिए वोट पवित्र श्रीर मृल्यवान् है, श्रीर जव उसे यह माल्म हो जायगा कि राज्यकी नीतिपर श्रीर फलतः श्रपने हिताहितपर वोटका क्या परिणाम होता है श्रौर जब, 🤟 वोटका दुरुपयोग करनेसे राज्यका भाग्य ही परिवर्त्तित हो जाता है; यह उसकी समभ्रमें था जायगा तव वह उसे रुपये-के बदलेमें वेच देगा। लन्दनके एक निर्वाचनकेत्रके एक वोटरने एक दिन हमसे कहा कि, "मैं लार्ड रॉवर्ट सेसिलके पत्तका हूँ, में उनकी योग्यता श्रौर सचरित्रताके कारण उन्हें मानता भी हूँ: पर श्रागामी साधारण श्रिधवेशनमें में उन्हें वोट न दे सकूँगा क्योंकि विदेशी वस्तु-ग्रुहक-सुधार (Tariff Reform)का पच करनेकी प्रतिका वे नहीं करते। इसी निर्वाचन चेत्रकी एक रॉवर्ट सेसिलने कहा था, "यदि वाल-फोर महाशयकी प्रधानतामें यूनियनिस्ट दलका मन्त्रिमएडल । हो जाय श्रौर में व्यापारनोतिके सम्यन्धमें सरकारका पन्न न कर सक्ँ तो में पदत्याग कर दूँगा श्रीर निर्वाचकोंको इस सम्बन्धमें मत प्रकट करनेका मौका दूँगा।" इस प्रकार इंग्लैंडमें निर्वाचक राज्यप्रवन्धके विचारसे ही वोट देते हैं श्लौर उम्मेदवारोंको श्रपने निर्वाचकोंसे प्रणवद्ध होना पड़ता है।

जापानमें वोटर लोग वोटकी उतनी कदर नहीं करते इसका कारण यही है कि वर्तमान सङ्घटनकी कार्यप्रणालीके अनुसार वोटका प्रत्यक्त परिणाम शासनपर कुछ भी नहीं होता। जापानमें भी उसी तरह वोटकी खरीद फरोख़ होती है जैसी श्रठारहवीं शताव्दीमें इंग्लिस्तानमें हुन्ना करती थी;हाँ, इतना इधर अवश्य है कि इंग्लिस्तानमें इसका वाजार जैसा गरम ठहरता था वैसा जापानमें नहीं है। यह खरीद विकी खुलमखुला नहीं होती क्योंकि रिश्वत देनेवाला श्रोर लेनेवाला दोनों कानूनसे सजा पाते हैं। यह कहना तो कठिन है कि यह अन्धेर कहाँतक फैला हुआ है पर देख तो सर्वत्र पड़ता है। यहाँ तक इस अन्धेर ने कदम आगे वढ़ाया है कि वोटका मुल्य निश्चित हो गया है और किसी किसी निर्वाचनसेत्रमें ३ या ४ येनमें एक चोट मिल सकता है। गत वर्ष प्रतिनिधि-सभाके कुछ सभासदोंने निर्वाचनके कानूनमें संशोधन कराने और गुप्त वीट देनेकी पद्धतिके वजाय प्रकट वीटकी पद्धति चलनेका प्रयत्न किया था। उनका यह कथन था कि प्रकट वोट होनेसे वोटर लोग भिन्न भिन्न लोगोंसे घूस न ले सकेंगे। उनके पत्तमें मत भी वहुत एकत्र हो यये थे; परन्तु सौभाग्य-वश यह प्रस्ताव रह हो गया। यदि कहीं यह स्वीकृत हो जाता तो घूसखोरी वन्द होनेके वदले श्रीर भी वढ़ जाती। यह हो सकता था कि एक ही चोटर एक ही समयमें कई लोगोंसे रिश्वत ले लेता; पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट वोट होनेसे रिश्वत देनेवाले श्रपनी रिश्वतसे पूरा काम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें इस प्रस्तावके गुणदोपोंका वर्णन नहीं करना है, केवल यही दिखलाना है कि इस समय जापानकी निर्वाचन-संस्थामं वड़ा श्रन्धेर है।

कुछ लोग कहते हैं कि जापानको श्रभी पार्लमेंटका वहुत ही थोड़ा अनुभव है और इसीसे ये खराविवाँ मौजूद हैं। यह

सही है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें जापानी लोगोंका श्रनुभव श्रीर ज्ञान वहुत कम है; पर इसका भी क्या ठिकाना है कि पार्लमेंटका अनुभव वढ़नेके साथ ही अन्धेर भी कम हो ही जाता है ? सच तो यह है कि कुछ ही वर्षोंमें यह अन्धेर वहुत ही वढ़ गया है, श्रारम्भमें इतना नहीं था । १६५६ तक इस अन्धेरको रोकनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई थी, इसीसे समभ लीजिये कि उसके पहले क्या हाल था श्रीर श्रव क्या है । परिपद्के तेरहवें श्रधिवेशनमें करवृद्धिका विल पास करानेके निमित्त प्रतिनिधि-सभामें अपना वहुमत करनेके लिए सरकारने रिश्वतकी लूट मचा दी थी। इसीका परिणाम था कि प्रागतिक दलके एक सभासद श्रोजाकीने घूसखोरी राकनेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था; परन्तु उदारमत-वादी दल सरकारसे मिला हुआ था श्रीर उसीके विरोध करनेसे यह प्रस्ताव रह हुआ । १६५= में वाइशोक्-होश्रन (मृसका कानून) अर्थात् घृसखोरी रोकनेवाला कानून (प्रस्ताव) परिपट्में पाल हुआ और कानून वन गया। परन्तु इस कानृनके रहते हुए भी घूसखोरी श्रोर भी श्रधिक वढ़ गई है।

इसके साथ ही निर्वाचनके समय वोंटरोंको अनुपिस्थिति-की ;संख्या भी चढ़ती जाती है जिससे मालूम होता है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें लोगोंका उत्साह और सहानुभृति भी घटती ही जा रही थी। सातवें निर्वाचनमें (१६५५) वोटरोंकी औसत अनुपिस्थिति फीसदी ११.७१ थी। यह सुधारे हुए निर्वाचन-कानूनके वननेके वाद पहला ही अधिवेशन था। इसीके वादके अर्थात् आठवें निर्वाचनमें (१६६०) अनुपिस्थिति-का हिसाव १२.७६ रहा; नववेंमें (१६६१) १२.६४, और दसवें- में (१६६५) २८.५६। यदि सङ्घटनात्मक शासनके परिचयकी कमी ही घुसखोरीके अन्धेरका कारण हो, तो यह भी तो मालूम. होना चाहिये कि सर्वसाधारणकी इस उपेनाका क्या कारण है। विशेषकर इसी उपेनाभावहीसे ग्रुसखोरीका अन्धेर मचता है और "पेशेवर मुत्सद्दी (राजनीतिहा)" पैदा होते हैं।

श्रमरीकाके समान श्रमी यहाँ राजनीतिक जनसङ्घः उतने प्रौढ़ नहीं हुए हैं परन्तु प्रौढ़ होनेकी प्रवृत्ति श्रवश्य है। कुछ निर्वाचन चेत्रोंमें 'पेशेवर राजनीतिक्ष' होते हैं जो राज-कार्यको अपना व्यवसाय बनाये हुए हैं। कभी कभी ये लोग कुछ योटरोंको मिलाकर विशेष उम्मेदवारके निर्वाचनमें प्रत्यच या अप्रत्यचारूपसे दखल देते हैं। प्रायः ता ऐसे ही उम्मेदवारोंको वोट दिलानेका प्रयत्न करते हैं जो वोट-संग्रह-के उद्योगमें ख़व खर्च कर सकें। सचमुच जापानमें ग्रमरीका-के समान ही 'सेइजिका (राजनीतिल या मुत्सहो)' शब्द वडा वदनाम है: इंग्लिस्तानमें तो अंग्रेज राजनीतिक श्रपनेको गौरवके साथ राजनीतिज्ञ कहते हैं। श्रीर जापानमें राजनीतिज्ञ लोग इस नामसे वचनेका ही प्रयत्न करते हैं। ये बीचके जो "पेशे-वर राजनीतिषण होते हैं जो राजकार्यको अपनी जीविकाका साधन वनाये हुए हैं उन्हींके कारण ऐसा होता है। श्रद यह समिक्षिये कि यदि हमारे यहाँका सक्वटन भी ग्रेट-ब्रिटन के सक्टनके ही अनुकप होता और साधारण निर्वाचनके श्रवसरपर सर्वसाधारणको राज्यप्रवन्धका झान करा दिया जाता तथा उन्हें यह भी ज्ञान कराया जाता कि उन्हीं के मतों-द्वारा प्रतिनिधि-सभा, प्रतिनिधि-सभाद्वारा मन्त्रिमएडल भीर मन्त्रिमएडलग्रारा राज्यकी व्यवस्था सङ्गठित होती है तो प्या आप समभते हैं कि वोटर अपने वोटको साग-तर-

### निर्वाचन।

कारीकी तरह वेच देते? ब्रीर तब दवा ये वालभातमें मूसलचन्द वने रह सकते ?

कुछ लोग यह भी कहा करते हैं कि भिन्न भिन्न श्रेणीके लोगोंमें परस्पर तीव्र विवाद न रहनेके कारण राजकार्यमें लोगोंका मन नहीं लगता । यह सच है कि लायानमें पाध्यात्य देशोंकी तरह अमीर-गरीवका कोई अगड़ा नहीं है श्रौर न साम्प्रदायिक विवाद या जातिगत विद्वेप ही है। पर लोगोंकी भिन्न भिन्न श्रेणियोंमें यहाँ भी मतभेद और खार्थभेद मौजूद हैं! इसके अलावा ऐसे भी कई राजनीतिक प्रश्न हैं जिनका हितसम्बन्ध भिन्न भिन्न श्रेणियोंका भिन्न भिन्न प्रकार से है। परन्तु लोगोंको उसकी यथारीति शिका दी जाय और उनका ध्यान दिलाया जाय तब तो यह सब सम्भव है। परन्तु प्रचलित राजकार्यकी वात जो मतदाताको समक में भी श्रा सकती हैं, कभी निर्वाचनके श्रवसर पर उसे नहीं बतलायी जातीं और न उम्मेदवार यही वतलाते हैं कि वे प्रति-निधि होकर वया काम करेंगे। श्रीर तो श्रीर, प्रतिनिधिसभा-तकमें मारी महत्त्वके प्रश्न या प्रस्ताव चर्चाके लिए वहुत ही कम सामने आते हैं। बहुत सा काम तो कमेटियों हारा ही यन्द कोटरियों में हुन्ना करता है: स्त्रीर मन्त्री इन प्रश्नी श्रीर 🕹 प्रस्तावींकी चर्चा, जहाँतक वन पड़ता है, होने ही नहीं देते और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलौंके नेताश्रौसे एकान्तमें मिल कर, फमेटीके कमरेमें ही सब वार्ते तय कर लेनेकी चेटा करते हैं। सचमुच सरकारने एक नया सुत्र श्राविष्कृत किया है-अर्थात् "फ्यूजन-जिक्कोका सिद्धान्त या वाद्धिवादके विना कार्य करना।" जब यह शबस्था है तब वैसे सम्भव है कि सर्वसाधारण राजकार्यमें मनोयोग वें ?

प्रतिनिधि-सभाका निर्वाचन-विवाद भिष्न भिन्न दलाँके वीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है। जिनका समासे कोई हितसम्बन्ध नहीं है, अठारहवीं शताब्दीमें इंग्लिस्तानके एक मन्त्रिमएडलने, जो कि कामन्स-सभाके तन्त्राधीन नहीं था, रिश्वत देकर कामन्ख-सभामें श्रपना यहमत कराना चाहा जापानमें जिस सङ्घटना मक शासनका प्रवर्त्तन हुआ था उस समय प्रतिनिधि-सभाके सभासद प्रायः सचे श्रीर ईमानदार थे: क्योंकि उन्हें यह श्राशा थी कि वे मन्त्रिमएडल-को श्रपने कावृमें रख सर्केंगे; श्रभी श्रधिकारीवर्गने भी लोम-की तलवार म्यानसे वाहर नहीं निकाली थी। सरकार निर्वा-चनके श्रवसरपर ही "सरकार-पच"को बढ़ानेका उद्योग करती थी। परन्त तबसे उसने सभामें अपना बहुमत करानेके कितने ही उपाय सीख लिए हैं। वे प्रायः श्रधिकसंख्यक दल-को अपनी श्रोर मिला लेते हैं या भिन्न भिन्न दलोंके कुछ सभासदीको घूस देकर वे अपना बहुमत करा लेते हैं। अतः मन्त्रिमएडल यय प्रत्यक्र एसे निर्वाचनके भगड़ेमें नहीं पड़ता श्रीर राजनीतिक दल ही परस्पर भगडनेके लिए रह जाते हैं।

कोई राजनीतिक दल सभामें अपने वहुमतके वलसे मन्त्रि-मग्डलका अधिकार नहीं पा सकता। फिर भी प्रत्येक दल सभामें अपनी अपनी संख्या वढ़ानेका प्रयत्न करता है। कारण, जिस दलके सभासदोंकी संख्या अधिक होगी वह केवल व्यवस्थापन कार्यमें ही अपना हाथ नहीं रखता, बिक मन्त्रिग्डलसे अच्छा सोदा भी कर लेता है और कभी कभी शुद्धिया कम्पनियोंसे भी उसे कुछ मिल जाता है। \* निर्वाचन-

मंने जापानका पार्लमेंटके एक सभासदसे पृद्धा था कि राजनीतिक दलोंका
 फएड पैसे जमा होता है। उसके उत्तरमें उन्होंने लिख मेजा कि, ''फएड कैसे जमा

का वातावरण कितना गरम रहता है सो इसी एक वातले मालूम हो जायगा कि हालके (वैशाख १=६५) साधारण निर्वा-खनके अवसरपर २४५७ मनुष्योपर अवैध उपायसे हराने, धमकाने,मारपीट करने और घूस देनेका अभियोग चला था।

जापानमें साधारण निर्वाचन देशभरमें एक ही तारीखकों हो जाता है। यह तारीख सम्राट्के आहापत्रसे ३० दिन पहिले वतला दी जाती है। प्रातःकाल सात वजे वोट-घर खुलता है और सायंकाल ६ वजे वन्द हो जाता है।

कुल ७०५ निर्वाचन-तेत्र हैं जिनमेंसे ५७ को एक ही एक सीट या स्थानका श्रिषकार हैं श्रीर पाकीको जन संख्याके २ से लेकर १२ तक हैं। निर्वाचनके श्रवसरपर प्रादेशिक शासक उपस्थित होते हैं श्रीर श्रपने प्रदेशके निर्वाचनका प्रयन्ध करते हैं। शहरों में शहरके मेयर 'निर्वाचनके श्रध्यक्त' होते हैं, श्रीर देहातों में देहात या कस्वेके मुख्य मजिस्ट्रेट या श्रदालत के श्रफ़सर। वे तीन या चार निर्वाचकोंको एक एक वाटघर का निरीक्तक नियत करते हैं।

उम्मेद्वारके सम्बन्धमें इस तरहका कोई रिवाज नहीं है कि मेयर या शेरीफ़ उनको मनोनीत करें छीर न खयं उम्मेद्-वार ही यह श्राकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चाहते हैं। जिस दलका वह होता है वहीं दल या उसके मित्र या श्रद्ध-यायी सार्वजनिक रीत्या, विशेषतः समाचारपत्रों हारा यह स्चित कर देते हैं कि श्रमुक व्यक्ति निर्वाचित किये जाने योग्य हैं। यह सूचना देनेसे पहले वे उस उम्मेदवारको परख

किया जाता है यह तो दल हो जान सकता है, भीर कोई नहीं; पर इतना मैं कह मकता हैं कि सभासबोंकी सरकारसे जी रुपया मिलता है उसके भलावा लोगोंसे तथा आहमेट कम्यनियोंसे और श्रम्य कई उपायोंसे उसके पास धन श्रा जाता है।" लेते हैं श्रीर घोट संग्रह फरनेवाले गुमाश्तेसे यह भी जान लेते हैं कि उसे कितने वोट मिलनेकी सम्भावना है।

उम्मेदवार स्थानीय व्यक्ति ही होता है। स्थानीय व्यक्ति-का मतलव स्थानीय प्रसिद्ध पुरुप नहीं बर्टिक वह पुरुष जो कि खानीय अधिवासियोंको 'प्यारा' हो । उसकी कीर्त्ति खानीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी । जिस किसीको प्रतिनिधि वननेकी इच्छा होती है उसे श्रपने जन्मस्थानमें जाना पड़ता है—वहीं उसका निर्वाचन हो सकता है। भूमिकामें लिखे शतुसार, जापानी लोग सभाव-'से ही अपने स्थानको छोडना पसन्द नहीं करते और शोगून-कालके शासनसे तो उनका यह स्वभाव वहत ही दढ़ हो गया है। श्रीर निर्वाचनके वाद न्या प्या राजनीतिक कार्यवाही होनेवाली है इसकी कोई स्पष्ट फल्पना सामने न रहनेके कारण वे ऐसे ही व्यक्तिको चुनते हैं जिससे उनका घनिष्ठ परिचय हो। इसलिए परिचित व्यक्तियोंको, ही चुने जानेका सवसे श्रधिक श्रवसर मिलता है; श्रीर यह तो वहुत ही कम देखनेमें श्राता है कि एक जगहसे हारा हुआ मनुष्य चुनावके लिए दूसरी जगह जाय।

जहाँतक निर्वाचनका सम्बन्ध श्राता है, प्रत्येक प्रदेश या म्युनिसिपैलिटी या निर्वाचन-सेत्र विलक्षल स्वाधीन होता है। श्रमरीकामें भी भिन्न भिन्न राज्य कांग्रेसके निर्वाचनके सम्बन्ध-में विलक्षल स्वतन्त्र होते हैं। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक स्थानके राजनीतिक दलका उसके तोकियोस मुख्य कार्यालयसे सम्बन्ध रहता है। परन्तु श्रेट ब्रिटेनमें जैसे प्रत्येक स्थानके नेताश्रोंको लन्दनके नेशनल लिवरल फेडरेशन श्रीर नेशनल कानसरवेटिव यृनियनके मुख्य कार्यालयसे निर्वाचनके सम्बन्धमें स्चनाएँ मिला करती हैं श्रीर उन्होंके श्रमुसार कार्यवाही होती है, वैसे जापानमें स्थानीय निर्वाचनके प्रत्यक्त स्त्र राजनीतिक दलोंके तोकियोस्थ मुख्य कार्यालयके हाथमें नहीं होते। उम्मेदवारोंका चुनाव श्रीर चुनावका प्रवन्ध स्थानीय कार्यकर्ताश्रोंके ही हाथमें होता है श्रीर मुख्य कार्यालयसे, श्रावश्यकता पड़नेपर, उन्हें हर तरहकी मदद मिलती है।

जापानमें श्रन्य देशों की तरह, निर्वाचनसम्बन्धी श्रान्दो-लग व्याख्यानों, लेखों श्रीर मतसंत्राहकों हारा ही होता है। परन्तु व्याख्यानों श्रीर लेखों से यहाँ उतना काम नहीं लिया जाता जितना इंग्लिस्तान श्रीर श्रमरीकामें। हमारे यहाँ के निर्वा-चन सम्बन्धी भाषण उत्तेजक श्रीर शब्दाडम्बरपूर्ण होते हैं, एसमें कोई विशेष यात नहीं होतो। इंग्लिस्तान श्रीर श्रमरीकामें कैसे वड़े वड़े विशापन दीवारों पर चिपकाये जाते हैं, जैसे एस्तपत्रक वाँटे जाते हैं श्रीर कारटून (व्यक्त चित्र) वनाये जाते हैं, वैसे यहाँ भी सब किया जाता है पर बहुत कम— उसका श्राधा हिस्सा भी नहीं। जापानी वैसे रिसक श्रीर फीतक श्रिय नहीं है।

राजनीतिक श्रान्दोलनमें हम लोग श्रङ्गरेजों या श्रमरीका-वासियोंकी तरह वाजे, पताका भएडे श्रीर मशालोंके खाथ ज्ञल्स नहीं निकालते। सड़कके किनारे या सार्वजनिक मैदान या उद्यानमें व्याख्यानीकी धूम भी नहीं मचती। बहुत से जापानियोंको भी इन सड़ककी स्पीचोंसे वैसी घृणा है जैसी कि इंग्लिस्तानमें पुराने दक्षकी स्थियोंको मताभिलाषी नवीन स्थियोंकी कार्यवाहीसे।

इस समय निर्वाचनका सबसे श्रच्छा उपाय हमारे यहाँ

-मतसंग्रह करना है। श्रौर लेकचरवाजीसे यह उपाय ऋधिक लाभकारी होता है। क्योंकि, किसी दल विशेषसे जापानियों। का कोई परम्परागत प्रेम या द्वेष नहीं है। कुछ अमरीकन लोग कहते हैं कि, "मैं रिपब्लिकन हूँ, च्योंकि मेरे पिता भी रिपव्लिकन दलके थे"; उसी प्रकारसे कुछ श्रक्षरेजोंको इस वातका श्रभिमान रहता होगा कि उनके खान्दानमें पुश्त दर पुरत कानसरवेटिव (पुराग प्रिय) पत्त ही रहा है। परन्तु जापानियोंमें पक्तभेदका भाव शायद ही कभी श्राता हो; यह एक वात श्रौर दूसरी यह कि प्रचलित राजकारणका निर्वाचन-से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता; इसलिए जापानियोंको मतसंत्राहक भेजकर मुख्वत श्रौर द्वावसे मत एकत्र करना ही अच्छा लगता है। हमारे एक प्रश्नके उत्तरमें प्रतिनिधि-सभाके एक सभासद्ने योलिखा था, कि "जिस उम्मेदवारको श्रपने लिए सबसे श्रधिक मत पानेकी इच्छा हो उसके लिए तो यही उपाय है कि निर्वाचकोंसे वह जान पहचान और मेलजोल खूव वढ़ावे। वार वार निर्वाचकोंसे मिलते रहना वहुत काम देता है। शहरोंमें तो साधारण निर्वाचन होनेके पूर्व उम्मेदवार निर्वाचकोंके घरपर जाकर उनसे पाँच पाँच छः छः वार भेंट कर लेता है।"

परन्तु उदासीन, पंगु श्रीर वूढ़े निर्वाचकींको वोट-घर तक ले श्राना श्रासान काम नहीं है। निर्वाचकींको वोट-घर तक लानेके लिए जहाज, वोड़ा या गाड़ी श्रथवा श्रन्य कोई सवारी भेजना या पहुँचाना कानूनसे मना है। इसलिए निर्वाचनके दिन इंग्लिस्तानके समान वोटर जिनमें ढोये जाते हों ऐसी गाड़ियों, मोटरों श्रीर फिटिनोंकी भीड़ वोट-घरपर नहीं लगती। पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा भी शोरगुल या हिलचल न होती हो या कभी कभी मारपीट और दङ्गाफसाद न होता हो।

जापानमें निर्वाचनके श्रवसरपर एक एक उम्मेदवारको तीन हज़ार येन खर्च करना पड़ता है। इन उम्मेदवारोंकी श्राय-का विचार कीजिये तो यही वड़ी भारी रक्षम होती है। इतनी बड़ी रक्षम पेदा करनेके लिए कुछ लोग तो श्रपनी जायदाद भी वेच देते हैं। फिर भी जिस सीटके लिए वे इतना सार्थ त्याग करते हैं उससे उनको कोई वड़ा श्रधिकार मिलता हो लो भी नहीं; कुछ सभासद तो श्रपने सभासद-कालमें सभाकी चर्चामें भागतक नहीं लेते, केवल पैरपर पैर रखे वैठे रहते हैं श्रीर व्लपतिकी श्राशाके श्रनुसार वोट दे देते हैं। इसपर भी इसका कोई ठिकाना नहीं कि सभासद-पदका गौरव वे कब तक भोग सकेंगे। सभासद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है: पर श्रिधकारी वर्णकी जय इच्छा होगी, सभा भक्ष हो जायगी।

तथापि परिपद्में स्थान पानेके लिए वहुत से उम्मेद्दार होते हैं। इसका हेतु, हम यही सममते हैं कि संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जापानसे वढ़ कर, अधिकारियोंका सम्मान किया जाता हो। जापानके राजकर्माचारी "सार्वजनीन सेवक" नहीं यिक सार्वजनीन प्रसु होते हैं और समाजमें उनका ओहदा सबसे वड़ा माना जाता है। वस्तुतः देहातोंमें जो कदर्र एक पुलिसके लिपाहीकी है (क्योंकि वह सरकारी नौकर है) वह एक वड़े जमींदारकी भी नहीं। इसके अतिरिक्त, जापानी लोग सत्कीर्त्ति और समानके लिए वड़े लालायित रहते हैं। प्रतिनिधि-सभाका सभासद "माननीय" होता है, वड़े बड़े अधिकारियोंकी जो इज्जत होती है वह इसकी भी होती है। वह सामान्य जनसमुदायका मनुष्य नहीं समभा जाता;

### ३६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

नयंकि वह "एम. पी." ( शुगु-इन-गु-इन ) होता है । यह श्रपने नामके पीछे "एम. पी." लगानेमें श्रपना वड़ा गौरव समभता है श्रौर लोग भी उसकी इज्जत करते हैं । उसके श्रोहदे श्रौर घोटकी यह महिमा है कि कोई मन्त्री भी उसकी उपेन्ना नहीं कर सकता । वड़े वड़े श्रधिकारियोंके यहाँ, जहाँ सामान्य जन जा नहीं सकते, एम. पी. जा एकते हैं श्रौर उनके जलसों-का श्रानन्द ले सकते हैं । यह एक ऐसा गौरव है जिससे प्रधानतः सभाकी श्रोर लोग भुकते हैं श्रौर इस प्रकार प्रति-निधि-सभाके सभासदोंको चाहे श्रधिकार विशेष न हो तोभी सभामें सौभाग्यवश ऐसे सभासद होते हैं जिनकी समाजमें प्रतिष्ठा होती है ।

# परिशिष्ट

### परिश्चिष्ट

#### संघटन

#### [सरकारी भाषान्तर का भाषान्तर]

### प्रथम परिच्छेद

#### सम्राद्

- १. जापान साम्राज्यपर सम्राट्वंश-परम्पराका राज्य श्रीर शासन सदा श्रमुरण रहेगा।
- २. सम्रार्-सिंहासनपर वैठनेका श्रधिकार, सम्रार्-परि-वार-कान्नकी धाराश्चोंके श्रनुसार केवल सम्रार्के पुरुष वंग्रजोंको ही रहेगा।
  - ३. सम्राट् परम पुनीत श्रौर श्रलङ्घनीय हैं।
- ४. सम्राट् साम्राज्यके शीर्पक्षान हैं; उन्हींको साम्राज्य-सत्ताके सब श्रिकार प्राप्त हैं और वे वर्तमान सङ्घटनके अनुसार उनका उपयोग करते हैं।
- ५. सचार् राष्ट्रीय-परिपद्की सम्मतिसे व्यवस्थापनाधि-कारको उपयोगमें लाते हैं।
- ६. सम्राट् कानृनीपर मंज्री देते श्रीर उन्हें घोषित तथा कार्यमें लानेकी श्राज्ञा देते हैं।
- ७. सम्राट् राष्ट्रीय परिपद्को एकत्र समिलित करते, उसे स्रोतते, वन्द करते और स्थगित करते हैं, तथा प्रतिनिधि-सभाको भक्त करते हैं।

### ३६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

द. सम्राट, सार्वजनिक शान्ति-रत्ताकी अत्यन्त आव-श्यकता से अथवा सार्वजनिक सङ्कट-निवारणार्थ राष्ट्रीय परि-पद्के अधिवेशनसे अतिरिक्त कालमें, कानृनके वद्ले आज्ञापत्र प्रचारित करते हैं।

ऐसे आज्ञापत्र राष्ट्रीय-परिपद्के आगामी अधिवेशनमें उपस्थित किये जाते हैं और परिषद् इन आज्ञापत्रोंके अनुकूल सम्मति नहीं देती तो सरकार उन्हें भविष्यके लिए रद्द कर देती है।

- ६. सम्राट् कान्नों के अनुसार कार्य करानेके निमित्त, अथवा सार्वजनिक शान्तिकी रत्ता तथा प्रजाजनोंकी सुख-समृद्धिके हेतु आज्ञापत्र प्रचारित करते या कराते हैं। परन्तु, कोई आज्ञापत्र किसी प्रचलित कान्नको नहीं वदल सकता।
- १०. लम्राट् शाशनके भिन्न भिन्न विभागोंका सङ्घटन तथा समस्त फ़ौजी और मुल्की अधिकारियोंका वेतन स्वयं निश्चित करते हैं और उन अधिकारियोंको नियुक्त और पद्च्युत भी करते हैं इस सम्बन्धमें जो अपवाद हैं सो वर्तमान सङ्घटन-विधानमें दिये गये हैं और अन्य कानूनोंमें उल्लिखित हैं, वे (उनके सम्बन्धकी) भिन्न भिन्न नियमधाराओं के अनु-रूप होंगे।
  - ११. सम्राट् जलसेना और स्थलसेनाके प्रधान श्रधिनायक हैं।
- १२. सन्नार जलसेना श्रीर स्थलसेनाका सङ्गठन श्रीर शान्तिकालिक संस्थासङ्घ निश्चित करते हैं।
- १३. सम्राट् युद्धकी घोषणा, शान्तिका प्रवर्त्तन श्रौर सन्धिकी शर्तोका निश्चय करते हैं।
  - १४. सम्राट्को यह घोषणा देनेका अधिकार है कि वेश

शत्रुश्रों से घिरा है या घिरावकी हालतमें है। घिरावकी हालत-के परिशाम और नियमादि कानूनसे तय पावेंगे।

१५. सम्राट् सरदारी, वड़ाई, तथा प्रतिष्ठाकी उपाधियाँ श्रीर सम्मानके ऋन्यान्य चिह्न प्रदान करेंगे।

रह. सम्राट्की श्राज्ञासे केंद्री छूट सकते हैं. अपराघोंकी इमा हो सकती हैं, दराइकी कटोरता कम हो सकती है और पूर्वपद पुनः मिल सकता है।

१७. सम्राट्-परिवार-फान्नके नियमानुसार राजप्रति-निधिकी नियुक्त हो सकती है।

सम्राट्-प्रतिधि सम्राट्के अधिकारोंका उपयोग सम्राट्-के नामसे कर सकते हैं।

# दिनीय परिच्छेद

प्रताजनके कर्त्तव्य और अधिकार

आपानी प्रजाजन होनेकी शर्ते कानूनसे तयकी जायँगी।

१६. जायानी म्हाजन, कानून अथवा सम्राट्के श्राहापश्र-द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्णिके अनुसार, मुह्की या फौजी और किसी भी शासनविभागमें समानकपसे नियुक्त किये जा सकते हैं।

२०. जाणनी प्रजाजन, कानूनकी धाराश्रोंके श्रवुसार, स्थलसेना और जलसेनामें नौकरी पा सकते हैं।

२१. डापानी प्रजाजन, कानुनकी धाराश्रोंके अनुसार, कर देनेका कर्चव्य पालन करेंगे।

२२. जापानी प्रजाजनको निवासस्यानकी तथा कानून-को सीमाश्रोंके श्रन्दर उसे पदलनेकी सतन्त्रता रहेगी। २३. कोई जापानी प्रजाजन, कानून की श्रद्धमतिको विना न पफड़ा जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, न श्रदालतमें पेश फिया जायगा श्रीर न दिख्त किया जायगा।

२४. कोई जापानी प्रजाजन कानूनके श्रनुसार जर्जी द्वारा विचार किये जानेके अधिकारों से विचार न होगा।

२५. फानूनमें निर्दिष्ट अपवादोंको छोड़कर, किसी जापानी।प्रजाजनके घरमें जाकर उसकी सम्मतिके विना तलाशी न ली जायगी।

२६. कानूनमें निर्दिष्ट अपवादोंको छोड़कर, प्रत्येक जापानी प्रजाजनके गुप्तपत्र खोले या पढ़े न जायँगे।

२७. प्रत्येषकापानीप्रणानन का सम्पत्ति-श्रिधकार श्रता छ्वा रहेगा। सार्वजनिक हितके निमित्त जो उपाय श्रावश्यक होंगे वे कानूनसे निश्चित किये जायँगे।

२=. जापानी प्रजाजन, सान्ति और मर्यादाका उल्लङ्घन न करते एए तथा अपने प्रजाकर्जन्योंके पालनमें विरोध न सालते एए धार्मिक स्वाधीनता भोग सक्तेंगे।

२८. जापानी प्रजातिकों, कातृनको खीमाके छन्दर, घोलने, लिखने, छापने और सभा समितियाँ स्थापन करनेकी स्वाधीनता रहेगी।

अ०. जापानी प्रजाजन इरवारके शिष्टाचार और नियमोंके अनुसार प्रार्थनापत्र प्रेपित जर सकते हैं।

३१. इस परिच्छेदमें जो बाराएँ णहित हैं वे सम्राट्के युद्ध-फालिक अथवा राष्ट्रसङ्घरसः यन्त्री अधिकारोंको न काट सकेंगी।

३२. इस परिच्छेदकी जब घारायोंके ऐसे नियम जो कि स्थलसेना और जलसेनाके कानूनों अथवा नियमोंके विरुद्ध नहीं हैं, जलसेना और स्थलसेनाके सब मनुष्यों और अफ़-खरीको पालन करने पढ़ेंगे।

## , वृतीय परिच्छेद

राष्ट्रीय परिपद्

३३. राष्ट्री परिपद्की दो सभाएँ होंगी—सरदार-सभा स्रोर प्रतिनि-सभा।

३४. सन्द-सभामें सरदार-सभा-सम्बन्धी आद्यापत्रके समुसार, सन्द-परिवारके लोग, अथवा सरदार-श्रेणियोंके लोग तथा। लोग होंगे जिन्हें सम्राट् मनोनीत करेंगे।

३५. विधि-सभा में निर्वाचनके कानूनके श्रमुसार सर्वसाधण हारा निर्वाचित सभासद होंगे।

३६ कि ही व्यक्ति एक ही समयमें दोनों सभाश्रीका सभास/हीं हो सकता।

३५ चेक फानृनको राष्ट्रीय परिपद्की स्वीकृति लेनी

इतिनी सभाएँ सरकारद्वारा प्रेषित प्रस्तावीपर अपनी प्रपन्मति देंगी और स्वयं भी अलग अलग कानूनके प्रस्त्य कर सकेंगी।

जो विल दोनों सभाश्रोंमेंसे किसी सभाद्वारा श्रस्वी-इत्य चुका हो दह फिर उसी श्रधिवेशनमें पेश न किया

जा वोनों सभाएँ फिली कानूनके सम्बन्धमें अथवा किसी सम्बन्धमें निवेदनपत्र सरकारके पास भेज सकती कि निवेदनपत्र यदि स्वीकृत न हों तो फिर उसी अधि- उन्हों निवेदनपत्रों को नहीं भेज सकते।
. राष्ट्रीय परिपद्का सम्मेलन प्रतिवर्ष हुआ करेगा।

त. राष्ट्रीय परिपद्का सम्मलम झातवप हुआ करना। R. राष्ट्रीय परिपद्का अधिवेशन तीन महीनेतक होगा।

#### ३७२ जापानकी राजनीतिक प्राति

णावश्यकता पड़नेपर सम्राट्की श्राज्ञासे श्रधिवेशन-काल पढ़ाया जा सकेगा।

साधारण अधिवेशनका काल सम्राट्की ब्राह्म निश्चित

४४. दोनों सभाश्रोंका खुलना, वन्द हो, उनके श्रधि-वेशनोंका वढ़ाया जाना एक साथ ही हुश्रा का।

यदि प्रतिनिधि-सभा भङ्ग कर दी गई है । सरदार-सभा भी स्थगित कर दी जायगी।

४५. जव प्रतिनिधि-सभा भङ्ग कर दी जाय तब सम्राट्-की म्राज्ञासे सभासदोंका नृतन निर्वाचन हो भीर सभा-भक्तके दिनसे पाँच महीनेके श्रन्दर नवीन शका सम्मे-लन होगा।

४६. राष्ट्रीय परिषद्की किसी सभाके श्रिधिवेमें भी यदि दो तिहाई सभासद उपियत न हों तो उस स्में किसी विषयपर चर्चा नहीं हो सकती श्रौर किसी पिर मत भी नहीं लिया जा सकता।

४७. दोनों सभाशोंमें बहुमत ही स्वीकार किनायना। जब श्रमुकूल श्रीर प्रतिकूल दोनों मत वरावर हो श्रध्यक्ष-को निर्णयात्मक मत देनेका श्रधिकार होगा।

४ -, दोनों सभात्रोंके कार्य सार्वजनिक होंगे। कारके कहनेपर अथवा सभाके तदर्थक प्रस्ताव स्वीकार चुक्तने-पर गुप्त चर्चा भी की जासकेगी।

४६. दोनों समाएँ सम्राट्की सेवामें पृथक् पृथक्त-पत्र भेज सर्केगी।

५०. दोनों सभाएँ प्रजाजनींके प्रार्थनापत्र स्व कर सर्जेगी।

५२. दोनों सभाएँ वर्तमान सहुदन तथा परिषद् सम्बन्धी फान्तके अतिरिक्त भी अपने अपने प्रवन्धके लिये आवश्यक नियम बना सकुँगी।

प्र. किसी सभासद्ने सभामें जो सम्मित दी है वा जो मत दिया है उसके लिए वह उस सभासे वाहर जिम्मेदार न समक्षा जायगा। जब किसी सभासद्ने सभाके वाहर व्याख्यान देकर, लिखकर या छापकर अथवा ऐसे ही किसी उपायसे अपने विचार प्रकट किये हों तो इस सम्बन्धका कानून उस-पर भी लगाया जा सकता है।

५३. भारी शपराध श्रथवा ऐसे शपराध कि जिनका श्रन्तिवृहेह प्रध्वा परचक्ते सम्बन्ध हो—ऐसे अपराधीकी हालतको होड़कर, किसी सभाका कोई सभासद सभाकी सम्मतिके विना गिरकार नहीं किया जा सकेगा।

५४. राजमन्त्री तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहें किसी सभाम वैठ सकते हैं और वोल सफते हैं।

### चतुर्थ परिच्छेद

राजमन्त्री और मन्त्रपरिवद

पृथ. भिन्न भिन्न राजमन्त्री लम्नार्को सम्मति दिया करँगे और उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे।

जब जान्नों, सम्राट्के ब्राहापत्रों ब्रीर सम्राट्के हर तरह-के स्चनापत्रोंपर जिनका कि राज्य व्यवस्थासे सन्वन्ध है, एक राजमन्त्रीका भी हस्ताक्तर होना चाहिए।

५६. मन्त्रपरिपद्के सभासद सम्राट्दारा पृष्ठे जानेपर, मन्त्रपरिपद्के सङ्गठनके नियमानुसार, राज्यव्यवस्थाकी प्रधान यातीपर विचार करेंगे।

### १७४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

### पञ्चम परिच्छेद

#### न्याय-व्यवस्था

५७. न्यायव्यवस्था न्यायालयोद्वारा सम्राट्के नामसे कानूनके श्रमुसार की जायगी।

न्यायालयोंके सङ्गठनके नियम कानृनसे यनाये जायँगे।

प्रम. जज उन लोगोंमेंसे नियुक्त किये जायँगे जो कि कानूनमें वतलाये हुए लक्त्णोंसे युक्त हों।

कोई जज अपने स्थानसे पदच्युत नहीं किया जा सकता, जबतक कि उसे फ़ौजदारी कानूनसे सज़ा न हुई हो और कर्त्तव्यपालनकी त्रुटिके सम्बन्धमें दण्ड न हुआ हो।

कर्त्तव्यपालनकी त्रुटिके सम्बन्धका द्रण्डविधान कानूनसे किया जायगा।

- 48. श्रदालतमें श्रभियोग (मुकदमा) श्रौर निर्णय (फैसला) श्रादि सबके सामने होगा। जब इस वातका भय हो कि सबके सामने मुकदमा चलनेसे शान्ति भक्त होगी श्रथवा सर्व-साधारणमें बुरे मनोविकार फैलेंगे तो मुकदमेका काम कानून-के नियमों श्रथवा न्यायालयके निर्णयसे स्थगित किया जा सकता है।
- ६०. जो मामले किसी विशेष न्यायालयोंमें ही चलाये जा सकते हैं, कान्नसे उनका निर्देश किया जायगा।
- ६१. शासनाधिकारियोंके अवैध उपायोंसे किसीके खत्वों-की हानि आदि होनेके सम्बन्धके अभियोग जो कि कानूनसे प्रस्थापित शासनव्यवहार-न्यायमन्दिरमें ही चल सकते हैं, साधारण न्यायालयमें विचारार्थ न लिये जायँगे।

### पष्ट परिच्छेद

आयव्यय-प्रवन्ध

६२. नया कर लगाना या पुराना कर ही वढ़ाना कानूनले निश्चित किया जायगा।

परन्तु शासनसम्बन्धी फ़ीस या ऐसी श्राय जिसका सक्षप चिति पूरण सा ही है, उक्त नियमकी कोटिमें नहीं श्राती।

राष्ट्रीय ऋण उगाहने तथा राष्ट्रीय धनभगडारके लम्बन्ध-के ऐसे व्यवहारोंके लिए जिनका उल्लेख वजटमें नहीं हुआ है, राष्ट्रीय परिषद्की खीकृति आवश्यक होगी।

६३. जो कर इस समय मौजूद हैं श्रीर किसी नये कानून-से जिनमें कुछ परिवर्त्तन नहीं हुश्रा है वे पुराने ढक्कसे ही वस्त किये जावँगे।

६४. वार्षिक अनुमानपव (वजेट) हारा वार्षिक आय-व्ययका लेखा राष्ट्रीय परिपद्से खीकृत होना आवश्यक होगा।

जो जो खर्च अनुमान पेत्रकी सीमाके वाहर हुआ हो या जिसका उल्लेख ही अनुमानपत्रमें हुआ न हो पर खर्च हो गया हो, उसके लिए राष्ट्रीय परिषद्की पश्चात्स्वीकृति ली जायगी।

६५. वजेट प्रतिनिधि-सभोके सम्मुख उपस्थित किया जायना।

६६. सम्राट्-परिवारका सव खर्च निश्चित रक्षम तक राष्ट्रीय धनमराखारसे किया जायगा श्रीर उसके लिए राष्ट्रीय परिपट्की सम्मति श्रावश्यक न होगी—जय खर्च वढ़ानेकी श्रावश्यकता प्रतीत होगी तब राष्ट्रीय परिषद्से सम्मति ली जायगी।

६७. लझाट्से सम्बन्ध रखनेवाले श्रधिकारोंके सम्बन्धमें सङ्घटनसे जो जो ज्यय निश्चित हो खुके हैं, श्रौर कानून

विशेषके कारण जो व्यय आवश्यक होंगे अथवा सरकारके लिए वैध-कर्त्तव्यवश जो व्यय द्यावश्यक होंगे, प्रतिनिधि-सभा सरकारकी श्रवुकुलताके विना उन्हें स्वीकार न कर सकेगी शौर न घटा सकेगी।

६ . विशेष विशेष अवसरपर काम देनेके लिए 'अविरत व्ययनिधिं के नामसे कुछ निश्चित वर्षीके निए सरकारराष्ट्रीय परिषद्से छुछ रकम लेनेके निमित्त सम्मति माँग स कती है।

६६. वजटकी अनिवार्य अनुमान श्रुटिके कारण जो कमी हुई हो उसे श्रोर वजटमें जिनका उल्लेख नहीं हुन्ना है पेसी श्रावश्यकताश्रोंको पूरा करनेके लिए वजटमें रेवेन्यू फराडके नामसे मह रहेगी।

७०. सार्वजनिक शान्तिकी रचा करनेकी अत्यन्त छाच-श्यकता पड़नेपर देशके अन्तः ज्ञोभ या वहिः ज्ञोभके कारण जब राष्ट्रीय परिपद्का सम्मेलन न हो सक्रेगा, तब सरकार सम्राट्के याजा व्यसे यायव्ययसम्बन्धी सब प्रबन्ध कर सकेगी।

ऐसी जवस्थामें उक्त प्रबन्ध राष्ट्रीय परिषद् के आगामी अधिवेशनमें उपस्थित किया जायगा श्रीर उसकी खीकृति ली जायगी।

७१. जब राष्ट्रीय परिवद् वजेटपर सम्मति न दे या जव युजेट ही तैयार न हो तब सरकार पूर्व वर्ष के वजेटसे काम ले सकेगी।

७२. देशके आयव्ययका सब हिसाव जाँच कर्ताओंकी समितिद्वारा जाँचा श्रौर मंजूर किया जायगा, श्रौर सरकार-द्वारा वह राष्ट्रीय परिपद्में, जाँचकत्त्रांश्रोंकी समितिकी जाँच श्रीर मंज्ररीके साथ पेश किया जायगा।

जाँचकर्ताश्रोंकी समितिके सङ्गठन और तत्त्वणोंकी निय-मावलो कान्त्रसे श्रत्य वनायी जायगी।

### . सप्तम परिच्छेद

#### क्षांद नियम

७२. मिटिण्यमें जय कभी वर्तमान सहस्तमें धारापरि-वर्त्तनकी धावश्यकता प्रतीत होगी, तय सम्राद्के धाझापत्र-द्वारा तद्विपयक प्रस्तांव राष्ट्रीयपरिपद्में उपस्थित किया जायना।

जर ऐसी शबस्या होगी तो जबतक सभाके कमसे कम दो तिहाई जनासद उपस्थित न हाँ तबतक कोई सभा इसपर दिवाद श्रारूम नहीं कर सकती, श्रीर जदतक उपस्थित समासदाँमें ने हो तिहाई सभासदाँकी शबुक्क सम्मति न हो, तदतक शोई संशोधन उसमें नहीं किया जा सकेगा।

७४. सम्राट्-परियार-कान्नके परिवर्तन-प्रस्तावको राष्ट्रीय परिपद्में उपस्थित करनेकी श्रावश्यकता न होगी।

वर्त्तमान सहरानकी किली धाराको सम्राट्-परिवार-कानृत नहीं बदल सकता।

७५. सम्राट्-प्रतिनिधिके सत्ताकालमं सम्राट्-परिवार-कानृत प्रथवा सङ्गटनमें परिवर्त्तन करनेका कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता।

७६. इस समय जो कायहे, कानून, नियम, श्राझाएँ श्रथवा श्राहेशाहि प्रचलित हैं वे जहाँतक वर्त्तमान सङ्घनके विरोधी हैं, वहाँकर प्रचलित रहेंगे।

सरकार जिन जिन कार्मोको उठा चुकी है या जिन जिन कार्मोको करनेकी घादा दे चुकी है, और व्ययसे जिनका सम्बन्ध है, वे सब काम ६७ वी धाराके अन्तर्भृत होंगे। ( ? )

|                                                             | सेवाका                                    | वर्ष-मास | 7            | :          | :          |           | :        |             |          | :                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------------------|
|                                                             | पत्र व्यत्न-<br>हारके<br>मन्त्री          |          | इनोमोतो      | :          | :          | · :       | :        | :           | :        | 明.<br>中间:             |
| त/स्ची                                                      | शिद्धा व्यवसाय विभागने और छोपे-           |          | तानि         | सायगो *    | यामागाता   | तानि      | हिजिकाता | क्ररोदा     | :        | इनोमोतो<br>           |
| गर्नानीक                                                    | शिक्ता<br>विभागके<br>मन्त्री              |          | मोर          | :          | :          | :         | :        | :           | :        | मोरि                  |
| ने परि                                                      | न्चायित-<br>मागके<br>मन्त्री              | -        | यामादा       | :          | :          | :         | :        | :           | :        | यामादा                |
| रित्रयो                                                     | जित्सेना<br>मन्त्री                       |          | सायगो        | :          | श्रोयामाः  | :         | :        | :           | :        | सायगो                 |
| हिस्तु १                                                    | सुरहर-                                    |          | भोयामा       | :          | :          | :         | सायगो    | :           | :        | श्रोयामा              |
| न नियुक्त                                                   | सन्त्री                                   |          | मात्सु-      | :          | :          | :         | :        | :           | :        | मात्सु-               |
| १४४२ वि०से आगे नियुक्त हुए मन्त्रियोंके परिवर्त्तनींकी सूची | आभ्यन्तर्<br>नीतिके<br>मन्त्री            |          | यामागाता     | :          | :          | :         | :        | :           | :        | श्रोकुमा वामागाता<br> |
| अधव चि                                                      | विदेश<br>सम्बन्धी<br>बारवार<br>के सन्त्री |          | इनोयी        | :          | :          | :         | :        | इसो         | श्रोकुमा | श्रोकुमा              |
| 22                                                          | मिन्न-<br>सभापति                          |          | इत्रो        | :          | :          | :         | :        | :           | :        | कुरोदा                |
|                                                             | नियुक्तिमा<br>माल                         |          | मार्गे० १६४२ | फाल्मुन ,, | आषाढ़ १६४३ | उसेए १६४४ | आपाइ ,,  | माद्रपद् ,, | मात्र भ  | 4 lb.                 |

| :         | :                | :          | <b>:</b> ·   | :           | :                                | ₹<br>                        | :          | <u></u>           | :                             |
|-----------|------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| :         | :                | :          | गोता         | :           | :                                | गोती                         | :          | 學                 | :                             |
| रनाया     | :                | :          | :            | : .         | स्वासुरा                         | मुत्स                        | :          | 門                 | :                             |
| :         | :                | ज्ञीयामा क | श्नोमोतो     | :           | :                                | योशि-<br>कावा                | :          | योशि-<br>कावा     | ओक                            |
| :         | :                | :          | :            | :           | :                                | यामादा                       | :          | यामादा            | तानाका                        |
|           | :                | :          | :            | :           | :                                | सायगो                        | कावायामा   | काबायामा          | सिराना-       ताचाका   श्रोकि |
| :         | :                | :          | :            | :           | :                                | म्रोयामा                     | :          | ताका-<br>शिमा     | :                             |
| :         | :                | :          | :            | :           | :                                | मात्सु-<br>काता              | :          | मात्सु-<br>काता * | :                             |
| :         | मारम्-<br>काता + | :          | :            | यामायाता    | :                                | *<br>पामागाता                | सावगी      | सायगो             | शिता-<br>गावा                 |
| :         |                  | :          | :            | :           | :                                | आभीक                         | :          | इनोमोतो           | :                             |
| :         | :                | :          | :            | :           | कुव्यक्ताल-<br>के लिए,<br>सान्गो | *<br>यामागाता आभोकि यामागाता | :          | मात्सु-           | :                             |
| अधिक १६४५ | nitio ,,         | माय "      | फाल्गुन १६४४ | आश्विन १६४६ | माश्विन ,,                       | मार्गशीर्षे ,,               | वैशाख १६४७ | नेशाख १६४=        | ज्येष्ठ "                     |

|                                                                |           | (           | ્રસ      | )               |               |          |            |         |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------|---------------|----------|------------|---------|----------|
| सेयाका<br>काल<br>वर्ष-मास                                      | :         | :           | :        | ~~~             |               | :        | ŧ          | :       | :        |
| व्यवसाय पत्र ब्यव-<br>ज्यवसाय पत्र ब्यव-<br>के मन्त्री मन्त्री | :         | :           | :        | क्ररोदा         | E             | :        | :          | :       | :        |
| ब्यवसाय<br>और कृषि<br>के मन्त्री                               | कोनो      | सानो        | :        | गोतो            |               | स्नोमोतो | :          | :       | :        |
| (राचा<br>विभागके<br>मन्त्रो                                    | :         | :           | :        | कोनो            | इनोयी         | :        | सायोनजी    | · :     | :        |
| न्याव वि-<br>मागक्ते<br>मन्त्रो                                | :         | क्षोनो      | 明刊       | यामागता         | योशि-<br>कावा | :        | :          | :       | :        |
| जलसेना<br>मन्त्री                                              | :         | :           | :        | 弘               | सायगो         | :        | :          | :       | :        |
| ख्यू<br>मन्त्री                                                | :         | :           | 1:       | श्रोयामा        | :             | :        | :          | सायमो 🗢 | :        |
| अर्थ-                                                          | :         | :           | :        | इनोयीक वातानावी | :             | :        | :          | :       | :        |
| आस्यन्तर्<br>नीतिके<br>मन्त्रा                                 | सोयेजीमा  | मात्सु-     | कोनो *   | इनोयीक          | :             | :        | :          | :       | नोमुरा   |
| विदेश अ<br>सम्बन्धी अ<br>सारवार-<br>के मन्त्री                 | :         | :           | :        | मुत्स           | :             | :        | :          | :       | :        |
| मन्त्रि-<br>सभापति                                             | :         | :           | ;        | इतो             | :             | :        | :          | :       | _:<br>_: |
| नियुक्तिका<br>काल                                              | फाल्गुन " | उनेष्ठ १६४६ | आपार्ह " | थावर्षा ,,      | फाल्सुन "     | वीप १६५० | आवस्य १६५१ | भाद्र " | कारिक ,, |

| मः त्यात्राचानी | :          | :       | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | हिसाने   | :             | :        | :          | :                             | सायगो कियोरा तिभक्षका धनामोतो नोमुरा १४ |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------------|----------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| मास्यु-<br>काता | जोयामा     | :       | ,वाद्याचावा                             | :        | :             | :        | :          | :                             | मारसु- त का-                            |
| :               | ;          | :       | - RT                                    | :        | योशि-<br>कावा | इतागाकी  | :          | :                             | जीकुमा कावायामा <sup>म</sup>            |
| :               | :          | सायोगना | :                                       | :        | :             | मुत्स    | सायोनजी    | :                             | श्रीकुमा                                |
| :               | :          | :       | ;                                       | :        | :             | :        | :          | कुछ काल-<br>के लिये<br>कुरोदा | मारसु-<br>काता                          |
| भाग्यां         | पेशाल १६५२ | ज्मेत   | अविष्                                   | भाषित ,, | माद           | चेत्र 1, | वेशाख १६५३ | आव्य "                        | भाद्रपद् "                              |

(

(8)

| सेवाका<br>काल<br>वर्ष-मास                  | :          | , <b>:</b>   | 3                | :      | Ĩ          | ŧ       | <b>~</b>                 | . h                     |
|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------|------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| पत्र व्यव-<br>हाएके<br>मन्त्री             | :          | ; <b>:</b>   | <b>क्वयेमात्</b> | : :    | एयाशी      | :       | योशि-<br>कावा            | होयी                    |
| न्यवसाय<br>श्रोर कृषि<br>के मन्त्री        | त्रोकुमा०  | यामाद् म     | इनो म.           | कानेको | मोहरती     | :       | सीन                      | ह्याशी                  |
| शिवा<br>विभागके<br>मन्त्री                 | :          | हमात्रो      | तायोनजी          | तोयाया | मोजाको     | इतुकाङ् | कावायामा                 | मत्मृद्                 |
| न्यायवि-<br>भागके<br>मन्त्री               | :          | :            | सो               | :      | श्रीह-     | :       | कियौरा                   | नानेमा                  |
| जलसेना-<br>मन्त्रो                         | :          | :            | सायगो            | :      | सायगो      | :       | यामामोतो                 | यामामोतो                |
| थुस्-<br>मन्त्री                           | :          | :            | कत्स्रा          | :      | कत्म्रा    | :       | कत्स्रा                  | कत्मूरा                 |
| श्रथं-<br>मन्त्री                          | :          | :            | <b>र</b> नोयो    | :      | मत्मुदा    | :       | मा <u>त्स</u> ु.<br>काता | स्वयपारम्   बातानाना    |
| आम्पन्तर<br>नीतिके<br>मन्त्री              | :          | :            | योरिः-<br>कावा   | :      | इतागाकी    | :       | सायगो                    | मुयपात्म्               |
| विदेश<br>सम्बन्धी<br>कारवार-<br>के मन्त्री | :          | निसि         | निशि             | :      | श्रोकुमा०  | :       | श्रात्रोक्ती             | कातो                    |
| मन्त्र-<br>समापति                          | :          | ;            | इत्रो            | :      | श्रीकुमा   | :       | यामानाता                 | ख                       |
| नियुष्तिका<br>काल                          | फाल्सुन ,, | कार्तिक १६५४ | वौष ,,           | वा अ   | ज्येष १६४५ | मासिन " | कारिक "                  | मास्त्रिन१६ <u>५,</u> इ |

( 4)

|       |                                   |                       |          | (          | દ           | )         |           |               |            |                 |                                                                       |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| :     | :                                 | , .                   | :        | :          | į           | :         | :         | 3             | E          | :               |                                                                       |
| वंसि  | :                                 | वीदा-<br>नाना         | :        | :          | सोनो        | योज्ञा    | :         | :             | :          | :               |                                                                       |
| :     | :                                 | िस्सिन                | :        | :          | िंतयोस      | कियोरा    | :         | :             | :          | :               | _                                                                     |
| :     | :                                 | किज्ञनी               | :        | :          | कोदामा      | कुभोता    | :         | :             | :          | कत्मृत          | नरत राह स                                                             |
| :     | :                                 | न्योप                 | :        | :          | :           | दंदानी    | :         | :             |            |                 | पर काय ब                                                              |
| •     | *                                 | कीदामा विमामोनी कियोर | :        | :          | :           |           | :         | :             | :          | : 7             | विक पर्                                                               |
| मेर्ग | :                                 | नोसमा                 | :        | वेरोनी     | •           | :         | :         | :             | :          | : 1             | 1 11 11 11 11                                                         |
| :     | कृष्य काल<br>मायोनजी              | ENE                   | :        | :          | :           | :         | :         | :             | :          |                 | पन समस्                                                               |
|       | :                                 | उन्ग्रेमी             | :        | :          | कीरामा      | :         | कत्स्रा न | योहा-<br>काना | कियोरा     | :               | 100 m                                                                 |
|       | :                                 | CE:                   | कीमुरा   | :          | :           | :         | :         | :             | :          | :   4           | द्ध अधि                                                               |
|       | :क्ट्रकाल<br>सायोगः               | कत्म्स                | :        | :          | :           | :         | :         | •             | :          | [ <u>[</u>      | • ५५ वारा जिन्हों असित संजुन अपन समयम एकत आवन प्राप्त पाप करत रहे हैं |
|       | वैशाम १६५७   क्वर्ननाथ<br>सायोगनी | चर्न                  | माद्रपद् | फाल्युन ,, | मापाइ १६५ व | माद्रपद " | माक्षिन " | भाष           | भारपद १६६० | मार्गेशीर्षं ,, | r<br>P                                                                |
|       |                                   |                       |          |            |             |           | •         |               |            |                 |                                                                       |

| नियुक्तिका<br>काल | मन्त्रि:<br>सभापति | विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य | 453    | मतं-।            |          | जनमेना-<br>मन्त्रा | 可能         | दिया<br>विभागके<br>मन्यो | ज्यस्य के शिज्ञा ट्यनसाम प्रज च्युक-<br>जनसेता- पानके विभागके श्रीर कृषि हारके<br>मन्त्रा गन्ती मन्त्रो के मन्त्री मन्त्रो | पुत्र व्यन्न-<br>दारक<br>मन्त्रो | स्त्राप्ता<br>माल |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |          |                    |            |                          |                                                                                                                            |                                  | वर्ष-मात्         |
| વીવ ,,            | नःयोनज्ञां काओ     | भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दारा   | गुसा हा-<br>तानी | वित्री   | सायनो              | गत्सूरा    | <sub>र</sub><br>सायोन हो | मात्मृदा                                                                                                                   | याम:-<br>गाता १                  | 3                 |
| 'दिल्युन "        | :                  | नायोनजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :      | :                | :        | :                  | :          | मानियो                   | :                                                                                                                          | :                                | :                 |
| वेशाच १६६१        | :                  | गुलानक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :      | :                | :        | :                  | :          | :                        | :                                                                                                                          | :                                | :                 |
| الرام .           | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :      | गात्मृरा         | :        | :                  | :          | :                        | :                                                                                                                          | दारा क                           | ,                 |
| माल्युन १६६१      | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :      | :                | :        | :                  | सन्भ       | :                        | :                                                                                                                          | :                                | :                 |
| आपितृ १६६२        | कामृस              | कोमूरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हिराता | कत्मुरा 🖣 तेरोचा | तेरोर्चा | सायतो              | त्रोक्ताने | कोमा-<br>स्तवारा         | ओर्जा                                                                                                                      | गोतो स.                          | :                 |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |          |                    |            | ,                        |                                                                                                                            |                                  |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |          |                    |            | •                        |                                                                                                                            |                                  |                   |

# शब्दा**नुक्रमणि**का

#### --:排口称:--

संदेत—स॰ क०=सरकारी कर्मचारी, स॰ प०=समा-चारपञ्च. प्र॰ पु॰=प्रसिद्ध पुरुष, न०=नगर, प्र॰का०=प्रन्थ-कार. प०=परिभाषा, लो॰ प्र॰=लोकप्रतिनिधि, ध० प्र०= धर्मप्रवर्तक, प्र० रा०=प्रसिद्ध राजा, शो॰=शोगून, रा० नं॰=राज्यनंस्था, प्र॰ वि॰=प्रसिद्ध विद्वान, दे॰=देश।

| <u> </u>                              | आशीका गा-तकाऊजी        | ,     |
|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                       | स॰ का॰                 | 44    |
| अन्योक्त                              | ं घ्रास्ट्रिया, दे०    | ₹=4   |
| जायानी जंगी जहाज़,                    | =                      |       |
| १२१ टि०                               | 8                      |       |
| ऋनुष्टानपम = १                        |                        | १३०   |
| असुनिगादा सदा इजिन                    | इतो, स० क०,            | ११०   |
|                                       | इतो मन्त्रिमएडल,       | 300   |
| श्रियकारामिलापिणी                     | ्डनो उये, स॰ क॰,       | १७४   |
| स्त्रिचें, प <sup>्</sup> . १३६       | इयेनागा, स० क०, 🛭 १    | 2, 28 |
| आ                                     | इवा कुरा, स॰ क॰,       | 03    |
|                                       | इशिन, श्राश्चर्य,      | EO    |
| आकी. ६०  <br>आकेची मिन्सु मित्सुहिदी, | इस्किमो, जाति,         | 3     |
| 1                                     | इस्पहानी अर्मदा, वेड़ा | , =   |
| स॰ का॰, ५७                            | 2                      |       |
| आकेबोनी, स०पर, ११६,                   | <b>इ</b>               |       |
| १२२ टि०                               | ईसपनीति,               | ३३१   |

#### ल

टईन,शासकमगडल,११५ टि० एडमगडवर्क ग्र० का॰, २६३ उत्तरदायी मन्त्रिमगडल, ३०७

#### U

पइकोक्नो,देशभक्त दल, १०= पइज्, न॰, = ५५ पचिज, ग॰, = ० एंजल वर्ट केम्फर,त्र० का०,५६ एता, तीच कौम, =४,=४ टि॰

### ओ

छोकासोतो, प्र० पु०, ११२ छोक्क्यो, ख० क०, ⊭५ छोक्कामा,एक छोटा राज्य,२⊭३ छोजा-की-यूकियो,

स॰ क०, १३२ टि० श्रोदानोत्रृनागा स॰ क॰, ५६ श्रोमीमाची, सम्राट्, ५७ श्रोसाका, न०, ७५ श्रोसाका सम्मेलन, १२० श्रोहारा, न॰, १०१ टि०

#### 45

काइको फ़ुतो, मुक्तद्वार-नीतिका पत्तपाती दल, ६७ काउएटकाकुवा, स०क०, १०० काउएट इनोयी, स०क०, १०० कागज़ी सिका प०, १३६ कागोशिमा, न०, १३३ कामा कुरावा कुछू, साहि-तिक संस्था, ६२ टि० काताश्रोका केंकिची लो० प्र०, १२३

लॉ॰ प्र॰, १२३ कानफ्यूशियस, सम्प्र॰, १० कानीको, ग्र॰ का॰, ४६ कालेन्सो, प्र॰ वि॰, ३४ कावायामावाला

मामला, १४५ टि० किस्रो स्रायशा, रा० सं०, १२४ किदो, स० क०, ८७।६८ कीनलक्ष, प्र० रा०, ६७ टि० कुदारा, कोरियाका

राजा, ११ सि० कुमीगाशीरा, परिवारपञ्च-काध्यत्त, १६, १७ कुरोदा, स॰ का॰, १२७ कुवला खाँ, विजेता, Ξ. कुवाना, न०, EŲ. कुशद्वीप, 8केकी, शो॰, કુરુ केयी, जापानी,

एक गैरहरकारी कोठी, १२७

588 ख खड्हस्त-नीति, प०, 835 ग गिक्क, न०, १३८ निजिश्रो, मन्त्रिमएडल, नीइनशिकाजिश्रो, प्रागतिक २३८ द्ल, गेनपी, ६२ गेनरीइन, प०, जायानकी सीनेट्, 650-660 गोकुमोनो सुसुमी, एक पुस्तक, 800 गोतो, ११२ गोयीशिम्बून, सरकार-का दूत, ८इ४ ब्रिफिस, स० का०, of च चार्लस द्वितीय, २६२ छि० चिक्रश्रो को श्रोकाई, पुनरान्दोलक दल, २३७ चिशिमाइयो, खाड़ी; 250

329

चिद्दोचिओंकां, काइगी, १२०, १६५

#### ३८८ जाषानकी राजनीतिक प्रगति

१४३

| चीनी, दे०, | . 1   |
|------------|-------|
| चोया, न०,  | 388   |
| चोशिऊ, न०, | 90-E0 |
| <b>3</b>   |       |

-खापाखाना सम्बन्धी कानून,

J

जिंकेनशिन्सेत्सु, मनुष्योंके श्रधिकार, १७० जिम्मू, सम्राट्, ४, ५३ जे० वी० पेटन, वि०, ४= जोइतो, श्रसभ्य, ६8

ट

टाइम्स, पत्र, ४=, ३४० टोगो, ३६६ ट्यूटन, जाति, ५ ट्रांसकौन्टिनेन्ट रेलवे, =8

3

डर्वीशायर, न०, १०३ टि० डायसी, प्र० का०, १६१ डांकलार, स० क०, १३३ टि० डार्विन, प्र० वि०, १०३ टि० डिसरायली, प्र०वि०,३२५टि० क्रैडनाट, जंगीजहाज, २५

त

ताइशिन-इन,न्यायमन्दिर, १२०,१६४ ताईकुन (शोगून), 48 ताइयो सम्प्र॰, २४ ताकायामा, प्र० का०, १०६ तिनस्तीन की सन्धि, 188 तिब्बत, दे०, तुर्किस्तान, दे॰, 8 तोकियो, न०, 34 तोकियो निनिचि शिम्वून,११६ तोकुवीले, ग्र० का॰, तोक्गावा इयेयास् ,स०क०,५= तोकूदाईजी, स० क०, तोक्रगावा वंश, ६३ तोयोतोमी स॰ क०, २⊏ तोयोहितो, YY तोसा, न०, 90, 50

G

दलमूलकशासकमग्डल, ३१५ दाइज़ो दाइजिन, प्रधान मन्त्री, १४=

### रावदानुत्रामशिका

निदांचन. 382-388 द्रावीदाहीस्ड, प्रथम एकता निर्दाचनपद्धति, २३४–२४६ दादीइस. 202 द्याद-निरुत्तर्शी, एक निर्वाचनसुधारियल, २४० ६३ निहनग्वाई-शी, 88 एतिहास प्रन्य, निहाँगी. जाति, 3 **₹.8**,3 दानिया. दारनिया, नीयां, जाति, 3 દ્દર नीत्रो, प्र० वि०, देशिना दापृ , 38 द६ नेपोलियन बोनापार्ट, देवराज्य. ર= 353 प्रव पुर, र्केकदान, नायब, 33 दोदो (जन्महः दहन भाई), १६ नंत्रिला. जाति, 3 नोगी. स० का०, २६४ व न्यायसन्दिरः. १६० दि॰ न्यृयार्क, १०१,२=३ धर्मविधानविभाग, 325 धानुनिर्मिनधन, 356 प न पद्मर्याद्का शासन, परामर्शदात्री सभा, क्र्याक्त्मन्त्रिमग्डल, 33.9 284 नर्ददाक खोरो नामि-, पापुश्रन, जाति, 3 पिटीशन छाव राइट्स जिन, स॰ ऋा॰, 333 १४= पुनः स्थापन् तथा । न्हरकाकृत्योगीदार-सङ्घानान्दोलन } जिन, प्रयान मन्त्री, नक्षण्यमञ्ज १== पेन्सुलवानिया, देश, २६३ नाहुर्ती, प्रामाध्यत्त, १६-१७ 🕆 पेरी, सेनापति, प्रतिनिधिपरिषद्, २१२-२३१ नामंद राजा, 23 प्रतिनिधिकशासनंपद्धति,११७ नित्ताकृतुनोली, सेनापति, ५५ १७ प्रशिया, दे०, किस्यत्छुची जन्मपत्र,

# ३६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

| विस न्यूलो,              | 202    | 1                       |             |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| नेस एक                   | २६३    | ब्राइस,                 | 338         |
| वेस एकृ,                 | २५०    | बिक्के, कप्तान,३= टि०   | 88,88       |
| फ                        |        |                         | ,           |
| फार्मी जा, टापू,         | 0 - h  | ħ                       |             |
|                          | १०१    |                         |             |
| फुकुआवा,                 | १०७    | मन्त्रपरिषद्, २०१       | 9–२११,      |
| फुक्सिमा, प्रदेश०,       | १४४    |                         | ९६,२०६      |
| फ़्केनकाई, मुादेशिक      | १६०    | 1                       | 5-38=       |
| शासकी सभा,               | र्द्   | मलयद्भीप,               | ४           |
| फ़ुजिमोता, वङ्क,         | ३४३    | मत्सुरिगोतो, स॰ क॰      |             |
| फ़्जीबारा वंश,           | yo     |                         |             |
| फूया फेन, नगर,           | २३४    | मात्सुकाता मन्त्रिमग्ड  | ल, २६=      |
| फान्सिस विलियम,फाक्सध=   |        | मायेजिमामित्सु, स॰क॰,   |             |
| फ़्यूजन जिक्कोका         | 17000  | 1 8:                    | ३३ टि०      |
|                          |        | मालयचीनी,               | 3           |
| सिद्धान्त,               | ३५७    | मांच्रिया, देश,         | १०          |
| ब                        |        | मांटेस्क्यू, पु०,       | १६४         |
| बरगेस, अ० का०,           | 200    | मिकादो तत्व,            |             |
|                          | १४१    |                         | 32          |
| वासोनाड्, एक             |        | मिकादो म्रसार्,         | १०          |
| फरासीसी,                 | १५१    | मित्सुगीमोनो,           | <b>४</b> २  |
| विल याव राइट्स,          | ८१     | मित्सुई, मित्सुविशी,    |             |
| बिस्मार्क, प्र० पुर्, १४ | ६,१७२, | जापान के कुवेर,         | <b>३</b> २० |
|                          | २६३    | मित्सुश्रोका, लो॰ प्र॰, | ११२         |
| बुशिदो, धर्म,            | १०     | मित्सुविशि, फ॰,         | १४१         |
| बैजहार, ग्र० का०,        | २,२७४  | मिन्तो, लोकपन्न,        | રહેપૂ       |
| वैनजामिन कीड्,           | 28     | मियोजी, स॰ कन,          | १७४         |
| •3                       | २,२३६  | मिल, लो०प्र०,           | १०२         |

### शब्दानुक्रमणिका

मीनोमोतो नो योरितोमो, संनापति. กัส मुरा या माचीयोरियाई, मान नगर पञ्चायत, ६= | मृत्री. लो॰ प्र॰, १३४ । राष्ट्रपति, मुद्राहुल्पछ्ति, मुत्सहीतो मेजी, सुस्यु. मादाम, प०, १३६ टि॰ ं राष्ट्रीयसभा, मांगल, (मंगोली), मेजी या मिजी समार्, ६९ टना सुधारवादी, मेजीकाल. मैकोले, प्र० का. मैशा चार्टा. य

यामागाता.मन्त्रिमएडल,२६७ हलो, युरी, लो० का०, युविनहोची, स० प०, ११६ युनियन होन, योनोफ्रमियो,स०क०,१३२टि० रेबोस्पियरी, पु॰, यायोई, क्लब, येतो, स॰ क॰, ११२,११६ रोनिन. येदो. 38 योकोहामा, न०, yy. योकोहामा निक्कन शिम्बून, सन प०, १०१ दि० लाबेना,

योरोन, सर्वसाधरणकी समाति, 63 ६४ | राइन (ब्रध्यापक), 903 224 ε**२**ं राष्ट्रनिधि, २०४ **२१२–**२३१ २ रिकन-कैशिन-तो, सङ्घ-१३२ ६२ टि॰ रिक्जनतइसेइतो,सङ्घटना-३२५ टि॰ त्मक साम्राज्यवादी, १३४ धर-६६ रिपव्लिकन. ३६२ रिस् शिशा, २०८-२०= रीग्स्टक, २६३ १०३,१०५ टि० ११२ रेक्कमॅइक्वां (सार्वजनिक विशाल भवन), 840 २७३ | रेडिकल, 83 १५२ १३= | रोद्स वैन्स्की, पडिमरल = ११= ल लन्दनगज़ट, २६० २६०

#### 783 ज।पानकी राजनीतिक प्रगति

ला॰ चेम्परलेन, लार्ड थीड्माउथ, १६४ लिन, ६= दिः नीहङ्ग चङ्ग, २६ लुई चौदहवाँ, प्र० पु॰, १३६ शिएसभा, लेक पार्सान पत्र, १६७ टि० लैटिन, भाषा,

व

वाई-शोक-होऊन, घूँस फानृन, ३५५ वाकू फ़ु, छावनी सरकार, ५४ वान केत्रिवी, २६३ वालपोल, ३८६ वालास, प्र० का॰, ३३६ चाल्टेयर, ८,५,४ वार्निक. १५२ विकटोरिया रानी, \$ **E**0 विशिष्टमुद्रण और प्रका-शन कानृन, 345 विलियम श्रानसन, प्र० का०, ર્ફે દ व्यक्ति प्राधान्यवाद, 33 श

शान्तिरचा फ़ानून, 240 शिग्तो, धर्म, देश

१०। टि० | शिमादासाबुरो, १३२ टि० शिमेई फाई, राजनीतिक दल १७३ शिमोदा, न०, ७४ टि० शुगुइन शुइन, M. P. ३६३ शोगृन, १४-३८

स

सङ्घरना 38 सन्धिनगर, उप्र दि० चभासमिति कानून, सभा द्वयपद्धति,प०,१३५ टि॰ सम्राट्, प्3, t=o−२११ सरदारसभा, २७४-२=७ सरदारपरिपद्, २१२–२३१ सरपर्सी विलियम वैन्टिङ्ग, ४= सर्वं खिल्वदं ब्रह्मवादी, सन्चिहो सरकार, १२६ सीइन धर्मयिभाग, 184 सात्सुमो, न०, सानयो परामर्शदाज्ञी सभा, ७=-७= दि० सायगो, स॰ क॰, 20 सामुराई, 88 सियोलका हत्याकाएड, ३०६ सिस्रोल की सन्धि, **{88**}

### शन्दा<u>त</u>ुक्तमणिका

|                          | •          |                         |        |  |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------|--|
| स्तिटनीलो,               | ₹-₹=&      | हाउस आफ़ कामन्स         | 3      |  |
| सिकामपंचकका श            | तपथ-       | लोकप्रतिनिधि सभा,प० १३७ |        |  |
| पन,                      |            | हाफादितो, न०,           |        |  |
| सिमन्स. वि०.             | ધર         | हाँङ्काङ्, न०,          | ६= टि० |  |
| द्रदार.                  | र्रुप्     | हालम, प्र० का०,         | १६२    |  |
| सीकी. इतिहास,            | 83         | हाराकिरी,               | ६०५    |  |
| सुप्रजा जनन शास्त्र,     | १्पू       | हारीमान, सभापति,        | 3=     |  |
| ्सुमत्सुरन, मन्त्रपरि    | पद्, १५५   | हिश्रोगो, न०,           | ક્ટ    |  |
| सेइनिका, राजनीति         | द्य, ३५६   | हिज़ेन, न॰.             | 50-E0  |  |
| सेंईताई-शोगृन.           | તેક        | हिसोहिरोबुमी, स॰ फ      |        |  |
|                          | <b>E0</b>  | हिदेयोशी, स०फ-,         | ñ۳     |  |
| संयुक्ताई दल,            | इर्ध       | हिन्दुस्थान, दे०,       | ષ્ટ    |  |
| खोइजीमा. <b>सु०</b> कार् | . 588      | हिराता, लो० प्र॰,       | ઇક     |  |
| सोसारं प्रधानमन्त्री     | , ७= टि०   | हिरोकू, वहु संख्यक,     | 23     |  |
| संयुक्तसंघ.              | <b>२१७</b> | हिरोकी केतो, फेतो,      |        |  |
| संघटनात्म राज-           | ,          | स॰ क॰,                  | ११७    |  |
| चना, ः                   | 4          | हिरो शिम्मा,नगर,        | ३०⊏    |  |
| स्पेन्सर. १८,१०२,        | १०३ टि०    | हिल, सभापति,            | 3.3    |  |
| स्तिद्जरलंड,             | र्⊏प्      | हुकाइदो, न०,            | १२७    |  |
| इ                        |            | होबान जोरेई, प॰,        |        |  |
| हक्समे.                  | ३४         | शान्तिरज्ञा कानृन       | १५३    |  |
|                          |            |                         |        |  |

## पारिभाषिक शब्द-कोष।

श्रंगरेजी से हिन्दी।

いかりかりかり

A

Absolutism or स्वैरशासननीति या
Oriental Despotism प्रजादमनमूलक नीति
(एकमेवाद्वितीयाधिकार)
Admonition Act प्रागाही कानून

Administrative Power शासन सत्ता मेंत्री

ľ

Assembly of Prepectural प्रान्तीय शासक सभा Governors

C

Cabinet मन्त्रिमण्डल
Charter Oath प्रतिज्ञापत्र
Civil and Military Codes दीवानी फोजदारी कानून
Conference (कानफरेन्स) सभा

Conservative दुराण्यिय
Consultative Assembly परामर्श सभा

Constitution संघटन, प्रातिनिधिक राज्य-पद्धति

Council (कौन्सिल) परिपद

Country

·Court श्रदालत

·Court of Administrative न्यायमन्दिर Litigation

D

Democracy सर्वसाधारणसत्तावाद

Deputy governor नायव Development प्रगति

Desciplinary Punishment मर्यादारचा द्राड

Divine Right द्वी श्रिश्वकार Duality of Govt. राज्यकी युग्मरूपता

E

Economics प्रश्वीवज्ञान
Eloctoral System निर्वाचनप्रकृति

Elector निर्वाचनपद्धति

Elector निर्वाचक

Emperor सम्राट्

Executive Powers शासनाधिकार

F

Feudal Chiefs तालुकेदार

G

'General' सेनानी, सेनापति

H

Hard Money System धातुनिर्मित धन High Court of Justice प्रधान न्यायमन्दिर

|   | House of Commons        | लोकप्रतिनिधि सभा        |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | House of Pears          | सरदार परियद             |
|   | House of Representative | es प्रतिनिधि परिपद      |
|   |                         | 1                       |
| , | Illegitimate, Illegel   | स्रवैध                  |
| ١ | Imperial Court          | राजसभा, दर्वार          |
|   | Imperial Diet           | राष्ट्रीय सभा           |
|   | Imperial Ordinance      | श्रनुष्ठानपत्र          |
|   | Individualism           | व्यक्तिप्रधानवाद        |
| 1 | Intrigues               | पड्यन्त्र               |
|   |                         | J                       |
|   | Judge                   | न्यायाधीश               |
|   |                         | L                       |
|   | Law of State            | राजकानून                |
|   | Laws                    | धर्मशास्त्र             |
|   | Legislative Assembly    | धर्मपरिपद, कानृन बनाने- |
|   |                         | वाली सभा                |
|   | Legislative Powers      | धर्मविधान श्रधिकार      |
| 1 | Liberalism              | उदारमत                  |
| 1 | Liberal                 | <b>उदार</b>             |
|   | Local Autonomy          | स्थानिक स्वराज्य        |
|   |                         | M                       |
|   | Memorial                | श्रावेदनपत्र            |
|   | Monarchical Form of     | राजतन्त्र राज्य         |
|   | -                       |                         |

Govt.

Monitary System

Morpohological

Observation

मुद्राङ्गणपद्धति देहरचनासम्बन्धी निरीक्षण

N

National Treasury Natural Rights

राष्ट्रनिधि जन्मसिद्ध श्रधिकार

0

Oligarchic Form of Govt.

श्रहपसत्तातमकशासन पद्धति

P

Paper Money Party Govt. Public Opinion कागज़ी सिक्के दलबद्ध सरकार लोकमत

Press Law Privy Council

Restoration

छापासम्बन्धी विधान

मन्त्रपरिषद

R

Radical Politician
Reactionist Party
Representative Legislative Assembly
Republicanism
Responsible and
Non-Responsible

श्रामृतसुधारवादी पुनरान्दोलक दल प्रातिनिधिक धर्मसभा

प्रतिनिधिसत्तावाद उत्तरदायी श्रोर श्रजुत्तरदायी पुनःस्वापना Ruler Rural community

हाकिम त्रामसंखा

अर्थस्वाधीन

शिष्टसभा

समाजसत्तावाद

नज्ञभवन

अन्त्यज्ञ जातिएँ

श्रधिकाराभिलापी

Semi Independent Senate

Socialism Social Out-casts

Sufferagist

Star-chamber

Systum of Arbitration । पंचायत प्रथा

Tent-government छावनी,सरकार

Tow-chamber Systum समाह्य पद्धति

U

Unification Union-in-larg Party

United Association United States

Utilitarianism

Utility

पक्षीकरण

प्रवलएकताबादी दल

संयुक्त संघ **संयुक्तराष्ट्र** 

उपयोगितातत्त्र उपयोगिता

------

## पारिभाषिक शब्द-कोष।

## हिन्दी ले अंगरेजी।

### CE 200 200 300

### स

| अधिकाराभिनाः ।<br>पिछी छिय । | Sufferagists      | सफ़रजिस्ट्स         |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| घदालत                        | Court             | फोर् <del>ट</del>   |
| चनुष्टानयम                   | Imperial Ordi-    | इम्पोरियल द्यारिं-  |
|                              | nance             | नन्त                |
| <b>छन्तः</b> फलह             | Civil War         | सिविलवार            |
| धन्त्यज जातिएँ               | Social Outcasts   | सोशन श्राउट-        |
|                              |                   | कास्ट्म्            |
| स्रमात्ययद्                  | Ministrial Office | मिनिस्ट्रियल छा-    |
|                              |                   | फिस                 |
| श्रमीर उमराव                 | Nobles            | नोव्ल्स             |
| <b>अर्थ</b> विज्ञान          | Economics         | इकोगोमिक्स          |
| धर्षस्याधीन नृपति            | Semi Independent  | सेमि-इन्डिपेन्डेन्ट |
| प्रमंदा                      | Armeda            | <b>आर्मे</b> डा     |
| <b>अ</b> रुपजन सत्तात्मक     | Oligarchic Form   | श्रोलिग।किंक फार्म  |
| शासनपद्धति                   | of Govt.          | श्राव गवर्नमेंट     |
| <b>अहं</b> भाव               | Ego               | ध्यो                |
| घवेध सम्राट                  | Illegitimate      | इसिजिटिमेट          |
|                              | Emperor           | प्रवरर              |
|                              |                   |                     |

#### आ

|                                            | आ                          | ì                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| श्रागाही कानून                             | Admonition act             | पडमोनिशन पङ्ग                                          |
| श्रापत्कालिक )<br>श्राहापत्र )             | Emergency ordi-<br>nance   |                                                        |
| श्रामूलसुधार- )<br>वादी                    | Radical Politi-<br>cians   | रेडिकल पालिटी-<br>शियन्स                               |
| आवेदन पत्र                                 | Memorial                   | मेमोरियल                                               |
|                                            | इ                          |                                                        |
| इंग्लिस्तान                                | England                    | इंग्लेन्ड                                              |
|                                            | उ                          |                                                        |
| बसरदायी और )<br>श्रनुत्तरदायी<br>सरकार     |                            | रिस्पोन्सिब्ल पन्छ<br>नान-रिस्पोन्सि-<br>ब्ल गवर्नमेंट |
| <b>उदारमत</b>                              | Liberalism                 | <b>लिवरेलि</b> ज्म                                     |
| उपयोगितासि-<br>द्धांत, उपयो-<br>गितातत्त्व | Utiliterianism             | यूटिलिटेरियनिज्म                                       |
|                                            | Ų                          |                                                        |
| पज श्रीर श्रनेक }<br>हित-श्रहेत            | One and many               | वन पन्ड मेनी                                           |
| पक्षीकरण                                   | Unification                | यूनिफ़िकेशन                                            |
|                                            | क्                         |                                                        |
| कागज़ी सिक्के<br>कानफरेग्स                 | Paper Money<br>Conference, | पेपर मनी<br>कान्फरेन्स                                 |

## पारिनाषिक-राव्द-कोप ४०३ Council फौन्सिल परिषद कानृत्रज्ञी पोयी Codes of Laws कोड्स आफ लाज चतुइत्तराजननीति Iorn-hand Policy श्रायने हैन्ड पालिख 41 प्रामणञ्चायत, Village or Town- विलेज घार टौन नगरणञ्चायत meating मोटिंग प्रामलंगा Rural Commu- करल कम्यूनिटी nity छ छापानम्बन्धीविधान Press law प्रेस ला Tent Governmet देन्ट गवर्नमेंट **छा**वनी ज Spiritual Head स्पिरचुश्रल हैव वन्मसिद्धग्रधिकार Natural Rights नेचुरत राहर्स त वानुदेदार Fendel Chifs फ्यूडल चीफ़्स पार्टी गवर्नमेंट दलबद्ध सरकार Party Govt.

Materialist मेटिरीयलिस्ट

दुनियादार

| दीवानी, फौज- }<br>दारी कानून                            | Civil and Melli-<br>tary Codes                 | सिवित एन्ड मि-<br>तिटरी कोड्स                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| देहरचनासम्ब-<br>म्धी निरीक्तण }<br>देश<br>देवी श्रधिकार | Marphological observation Country Divine right | माफॉलिजिफल<br>श्रान्जवेंशन<br>कन्द्री<br>डिवाइन राइट् |
|                                                         | 3                                              |                                                       |

### ध्

| धर्म परिपद या<br>कानून वनाने-<br>वाली सभा      | Legislative<br>Assembly                     | लेजिससेटिय झ-<br>सेम्ब्ली             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| धर्मविधान- हाविकार }                           | Legislative<br>Power                        | लेजिस्लेटिच पाचर                      |
| धर्मशास्त्र<br>धर्माध्यज्ञ<br>धातुनिर्मित धन } | Laws<br>High Priest<br>Hard Money<br>Systum | लाज़<br>हाइप्रोस्ट<br>हार्डमनी सिस्टम |

## न

| नत्त्रभवन      | Star-chamber      | स्टार चेम्बर    |
|----------------|-------------------|-----------------|
| नायव           | Deputy Governor   | डेपुटी गवर्नर   |
| नायफत्व        | Leadership        | लीडरशिप्        |
| निधि और प्रति- | Question of Taxa- |                 |
| निधिका प्रश्न  | tion and Re-      | शन एन्ड रिप्रे- |
| ,              | presentation      | ज़ेन्टेशन       |

| नियांच्यः<br>नियांचनपद्धति<br>न्यायपिमाग<br>न्यायाधीश<br>न्यायमन्दिर | Elector Electoral systum Judiciary Judge Court of admini- strative Litigation | जुडोशियरी<br>जज<br>दोर्ड प्राव् एडमि-             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                      | प                                                                             |                                                   |
| परामग्रीताताः,<br>सन्तर्भागः                                         | Adviser                                                                       | पडवाइज़र                                          |
| पराग्रांसमा }                                                        | Consultative<br>Assembly                                                      | फान्सरटेटिय श्र-<br>सेन्टनी                       |
| परिवार कान्न                                                         | Law of Family                                                                 | ला प्राफ फैमिली                                   |
| पुनःस्थायना                                                          | Restoration                                                                   | रिस्टोरंशन                                        |
| नरान्दोलक दत                                                         | Reactionist Party                                                             | रिण्दश्रविस्ट पाट                                 |
| पुराणिप्रय                                                           | Conservative                                                                  | <b>काल्</b> गर्वेटिय                              |
| पंच                                                                  | Arbitrators                                                                   | दार्षिहेटर्स                                      |
| पंचायत प्रया                                                         | System of Arbi-                                                               | सिन्टम शाव श्रा-                                  |
|                                                                      | tration                                                                       | विंद्रेशन                                         |
| प्रगति                                                               | Development                                                                   | डिवल <b>पमेंट</b>                                 |
| प्रजातंत्रराज्य-<br>पद्मति                                           | Representative<br>System of Govt.                                             | रेंप्रेजेन्टेटिय सि-<br>स्टम श्राफ ग-<br>वर्नमेंट |
| प्रवल एकता-                                                          | Union-in-large<br>Party                                                       | यूनियन-इन-लार्ज<br>पार्टी                         |

| '                               |                                     | 1                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| प्रधान न्याय-<br>मन्दिर         | High court of justice               | हाई कोर्ट छाव्<br>जस्टिस                         |
| प्रतिनिधिस तावाद                | Republicanism                       | रिपब्लिकेनिज्म                                   |
| प्रतिनिधि-<br>परिषद             | House of representative             | हाउस ग्राफ रिप्रे-<br>जेन्टेटिय                  |
| ्रप्रतिद्यापत्र                 | Charter Oath                        | चार्टर ग्रोथ                                     |
| प्रातिनिधिक<br>धर्मसभा          | Representative Legislative Assembly | रिप्रेजेन्टेटिय ले-<br>'जिस्लेटिय छ-<br>सेम्ब्ली |
| प्रातिनिधिक ।<br>राज्य पद्धति । | Constitution                        | <b>कान्ल्टिट्यश</b> न                            |
| प्रान्तीयशासकसमा                | Assembly of pre-                    | श्रहेरवती जाव                                    |
| (                               | fectural governors                  | शीफेकुरल गव-<br>र्नर्स                           |

#### व

|                                   | स                          | 22 20                           |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| षहुसंख्यकसभा                      | An assembly widely conoked | श्रतेम्ब्जी वाइडिल<br>फान्बोक्ड |
| बनपूर्वक सम्राद् }<br>सत्तापहरण } | Imperial Power             | यूसरपेशन श्राव<br>इम्गीरिल पावर |

| मन्त्रवरिपद     | Privy Counsil | प्रीची फौन्सिल |
|-----------------|---------------|----------------|
| मन्त्रिमएडल     | Cabinet       | केविनेट        |
| मर्यादारचाद्वरड | Disciplinary  | डिसिसिनरी पनि- |
|                 | Punisment     | शमेंट          |
| षदासमा }        | Magnum Con-   | माग्नम कान्ति- |

| अलहानिका पानृन       | Law of Libel       | ला जाफ लाह्यल          |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| निकादो तत्व          | Mecadoism          | मिकादोह <b>्</b> म     |
| नुद्राह्म पद्धति     | Monatery Systum    |                        |
| मृदयुग्य             | Origin             | घोरिजन                 |
| वेता चार्चा          | Magna-charta       |                        |
| संभा                 | Amity              | एमिटी                  |
|                      |                    |                        |
|                      | र्                 |                        |
| राजा                 | Soveriegu          | <b>सावरेन</b>          |
| राजनन्द्रर स्य       | Monarchical        | मोनाचिकल फार्म         |
|                      | Form of Govt.      | ञाव गवर्नमेंट          |
| राज्य तिवस्तं महार   | Political mind     | पोलिटिकल माइन्ड        |
| याजनीतिक }           | Political Institu- | पोलिटिकल इंस्टि-       |
| इंद्या ।             | tion               | ट्यूशन                 |
| राइलमा               | Imperial Court     | इम्पीरियल कोटं         |
| राज्यकी युग्मन्दपता  | Duality of Govt.   | ट्युछलिटी छाव          |
| •                    |                    | गवर्नमॅट               |
| राष्ट्र              | Nation, People     | नेशन, पीपल             |
| राष्ट्रतंत्रदनसम्ब-} | Canstitutional     | कन्स्टिं स्यूगुनसा मु- |
| न्धी उद्योग          | movement           | वर्मेंट                |
| राष्ट्रनिधि          | National treasury  | नेशनल द्रेज़री         |
| राष्ट्रकानृत         | Law of State       | ला श्राफ स्टेट         |
| राष्ट्रं य प्रकान्त  | National Iosola-   | नेशनल आइसोलं-          |
|                      | tion'              | शन                     |
| राष्ट्रीय झितत्व     | National Exi-      | नेशनल एक्जिस्टेन्स     |
| राष्ट्रीय खभा        | Imperial Diat      | इम्पीरियल डायट         |

लश्करी जागीर-Feudel Lord दार तालुकंदार Worship of dollar वर्शिप आवं डार लदमीका दासत्व लोक्प्रतिनिधिसमा House of commonsहाउस श्राय कासन् लोकमत Public opinion पब्लिक श्रोपि निय

Special Press and ख्येशल मेख पन्ड Publication act

विदेशसञ्चर्क-विराध विदेशियोंका.

Anti-forein sentiment

Expulsion of foreigners Anthrapologist एक्सपल्शन धाः फोरेनर्स पन्यापालोलिस्ट,

व्यवसाय वाशिज्य

Trade and Industry

Ethnologists

पथनाती जिस्द । ट्रेड पराड इन्डस्ट्री

व्यक्तिप्राधान्यवाद न्युह्यद्धः राज्य

Individualism Consolidated State

इन्डिविज्ञञ्जालिजम **कान्सो**लिडेट्ड् स्टेट

. इ

शास्ति शान्तिरचा कानून

Peace Peace Priservation Law

पोस पीस ग्रिसवें

सिविल गवर्नर Civil Governor गासक Excutive Powers एक्ज़क्यूटिन पावस शासन अधिकार कानिटेट्यूशन Constitution शासनपद्धति पडिमिनिस्ट्रेटिव Administrative पावर Power Governing Class गवर्निंग क्लास शासकवर्ग सीनेट Senate शिष्टसभा इनट्रिग् Intrigue स श्रहे स्ब्ली Assembly तमा ' Theory of Social थ्योरि श्राफ लो-जमाजंस्वातन्त्रय } शल कल्हाकृ का सिद्धांत Contract टू-चेखर सिस्टम Two-chamber Systum सोशलिङ्म Socialism समाजसत्तावाद । एउएरर Emperor समार गवर्नमेंट Government सरकार हेरल्ड ग्रान ग्रा-Herald on Offical सरकारका दूत फिशल सर्विस Service हाउस श्रा**फ** पीयर्स House of Peers सरदार परिषद डेमोक्रेसी सर्वसाधारण सत्ता Democracy वादं. मिलिटरी मेन नामरिक कर्मचारी Military Men

चार्टर श्रोथ श्राव Charter Oath of सिद्धान्तपञ्चष-) फाइव आर्टिफल Five Articles का शपथपञ्जी रिफार्स सुवारः Reform खेनानीकी उपाधि Title of Genera- হাহহিল আৰু জন रेलिइम lism सेनापति General जनरल युनाइटेड ग्टेट्स United States खंयुक्तराज्य युनाइरेड असी-**खं**युक्तलंब United Associa-सियेशन tion युनाइरेड स्टेट्ख **संयुक्तरा**ृ United States **लंघटनात्मक** Constitutiona-कान्स्टिख्शने-लिड़म राज्य प्रणाली । lism ध्यानिक स्वराज्य Local Autonomy लोकल बारानोमी **इन्डिविज्याति** इम स्वतन्त्र व्यक्तित्व Individualism **स्वैरशासननीति** ] या एकतन्त्रा-धिकार प्रजा-श्रद्धील्यूदिज्म धार Absolutism or श्रोरियन्टल दमनमूलक > Oriental Despo-डिस्पारि**इ**म नीति, एकाtism मेवद्वितीया-धिकार

ह

खाकिम

Ruler

**ज्लर** 

अन्य स्वापन सुरुतः, वड्डा स्चापन सुरुतः, हिन्दी साहित्य सन्दिरः, बनारसः विका